## ॥ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स॥

## अभिधम्मपिटके

## विभङ्गपाळि

# १. खन्धविभङ्गो

## १. सुत्तन्तभाजनीयं

१. पञ्चक्खन्धा — रूपक्खन्धो, वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, विञ्जाणक्खन्धो।

#### १. रूपक्खन्धो

- २. तत्थ कतमो रूपक्खन्धो? यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्झत्तं वा बिहद्धा वा ओळारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसिङ्खिपित्वा — अयं वृच्चित रूपक्खन्धो।
- **३**. तत्थ कतमं रूपं अतीतं? यं रूपं अतीतं निरुद्धं विगतं विपरिणतं अत्थङ्गतं अब्भत्थङ्गतं उप्पज्जित्वा विगतं अतीतं अतीतंसेन सङ्गहितं, चत्तारो च महाभूता चतुन्नञ्च महाभूतानं उपादायरूपं इदं वुच्चित रूपं अतीतं।

तत्थ कतमं रूपं अनागतं? यं रूपं अजातं अभूतं असञ्जातं अनिब्बत्तं अनिभिनिब्बत्तं अपातुभूतं अनुप्पन्नं असमुप्पन्नं अनुद्वितं असमुद्वितं अनागतं अनागतंसेन सङ्गहितं, चत्तारो च महाभूता चतुन्नञ्च महाभूतानं उपादायरूपं — इदं वुच्चित रूपं अनागतं।

तत्थ कतमं रूपं पच्चुप्पन्नं? यं रूपं जातं भूतं सञ्जातं निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातुभूतं उप्पन्नं समुप्पन्नं उद्घितं समुद्धितं पच्चुप्पन्नं पच्चुप्पन्नंसेन सङ्गहितं, चत्तारो च महाभूता चतुन्नञ्च महाभूतानं उपादायरूपं — इदं वुच्चित रूपं पच्चुप्पन्नं।

४. तत्थ कतमं रूपं अज्झत्तं? यं रूपं तेसं तेसं सत्तानं अज्झत्तं पच्चत्तं नियकं पाटिपुग्गलिकं उपादिन्नं, चत्तारो च महाभूता चतुन्नञ्च महाभूतानं उपादायरूपं — इदं वुच्चित रूपं अज्झत्तं।

तत्थ कतमं रूपं बहिद्धा? यं रूपं तेसं तेसं परसत्तानं परपुग्गलानं अज्झत्तं पच्चत्तं नियकं पाटिपुग्गलिकं उपादिन्नं, चत्तारो च महाभूता चतुन्नञ्च महाभूतानं उपादायरूपं — इदं वुच्चित रूपं बहिद्धा।

५. तत्थ कतमं रूपं ओळारिकं? चक्खायतनं...पे०... फोडुब्बायतनं — इदं वुच्चति रूपं ओळारिकं।

तत्थ कतमं रूपं सुखुमं? इत्थिन्द्रियं...पे॰... कबळीकारो [कबळिकारो (सी॰ स्या॰)] आहारो — इदं वुच्चित रूपं सुखुमं। **६**. तत्थ कतमं रूपं हीनं? यं रूपं तेसं तेसं सत्तानं उञ्जातं अवञ्जातं हीळितं परिभूतं अचित्तीकतं हीनं हीनमतं हीनसम्मतं अनिट्ठं अकन्तं अमनापं, रूपा सद्दा गन्धा रसा फोट्ठब्बा — इदं वुच्चित रूपं हीनं।

तत्थ कतमं रूपं पणीतं? यं रूपं तेसं तेसं सत्तानं अनुञ्जातं अनवञ्जातं अहीळितं अपरिभूतं चित्तीकतं पणीतं पणीतमतं पणीतसम्मतं इहुं कन्तं मनापं, रूपा सद्दा गन्धा रसा फोट्ठब्बा — इदं वुच्चित रूपं पणीतं। तं तं वा पन रूपं उपादायुपादाय रूपं हीनं पणीतं दट्ठब्बं।

७. तत्थ कतमं रूपं दूरे? इत्थिन्द्रियं...पे॰... कबळीकारो आहारो, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि रूपं अनासन्ने अनुपकट्ठे दूरे असन्तिके — इदं वुच्चित रूपं दूरे।

तत्थ कतमं रूपं सन्तिके? चक्खायतनं...पे०... फोडुब्बायतनं, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि रूपं आसन्ने उपकट्ठे अविदूरे सन्तिके — इदं वुच्चित रूपं सन्तिके। तं तं वा पन रूपं उपादायुपादाय रूपं दूरे सन्तिके दट्ठब्बं।

#### २. वेदनाक्खन्धो

- ८. तत्थ कतमो वेदनाक्खन्धो? या काचि वेदना अतीतानागतपच्चुप्पन्ना अज्झत्ता वा बहिद्धा वा ओळारिका वा सुखुमा वा हीना वा पणीता वा या दूरे सन्तिके वा, तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसङ्खिपित्वा अयं वुच्चिति वेदनाक्खन्धो।
- **९**. तत्थ कतमा वेदना अतीता? या वेदना अतीता निरुद्धा विगता विपरिणता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता उप्पज्जित्वा विगता अतीता अतीतंसेन सङ्गहिता, सुखा वेदना दुक्खा वेदना अदुक्खमसुखा वेदना — अयं वुच्चित वेदना अतीता।

तत्थ कतमा वेदना अनागता? या वेदना अजाता अभूता असञ्जाता अनिब्बत्ता अनिभिनिब्बत्ता अपातुभूता अनुप्पन्ना असमुप्पन्ना अनुद्विता असमुद्विता अनागता अनागतंसेन सङ्गहिता, सुखा वेदना दुक्खा वेदना अदुक्खमसुखा वेदना — अयं वुच्चित वेदना अनागता।

तत्थ कतमा वेदना पच्चुप्पन्ना? या वेदना जाता भूता सञ्जाता निब्बत्ता अभिनिब्बत्ता पातुभूता उप्पन्ना समुप्पन्ना उद्विता समुद्धिता पच्चुप्पन्ना पच्चुप्पन्नांसेन सङ्गहिता, सुखा वेदना दुक्खा वेदना अदुक्खमसुखा वेदना — अयं वुच्चिति वेदना पच्चुप्पन्ना।

**१०**. तत्थ कतमा वेदना अज्झत्ता? या वेदना तेसं तेसं सत्तानं अज्झत्तं पच्चत्तं नियका पाटिपुग्गलिका उपादिन्ना, सुखा वेदना दुक्खा वेदना अदुक्खमसुखा वेदना — अयं वुच्चित वेदना अज्झत्ता।

तत्थ कतमा वेदना बहिद्धा? या वेदना तेसं तेसं परसत्तानं परपुग्गलानं अज्झत्तं पच्चत्तं नियका पाटिपुग्गिलका उपादिन्ना, सुखा वेदना दुक्खा वेदना अदुक्खमसुखा वेदना — अयं वुच्चित वेदना बहिद्धा।

**११**. तत्थ कतमा वेदना ओळारिका सुखुमा? अकुसला वेदना ओळारिका, कुसलाब्याकता वेदना सुखुमा। कुसलाकुसला वेदना ओळारिका, अब्याकता वेदना सुखुमा। दुक्खा वेदना ओळारिका, सुखा च अदुक्खमसुखा च वेदना सुखुमा। सुखदुक्खा वेदना ओळारिका, अदुक्खमसुखा वेदना सुखुमा। असमापन्नस्स वेदना ओळारिका, समापन्नस्स वेदना सुखुमा। सासवा वेदना ओळारिका, अनासवा वेदना सुखुमा। तं तं वा पन वेदनं उपादायुपादाय वेदना ओळारिका सुखुमा दहब्बा।

- **१२**. तत्थ कतमा वेदना हीना पणीता? अकुसला वेदना हीना, कुसलाब्याकता वेदना पणीता। कुसलाकुसला वेदना हीना, अब्याकता वेदना पणीता। दुक्खा वेदना हीना, सुखा च अदुक्खमसुखा च वेदना पणीता। सुखदुक्खा वेदना हीना, अदुक्खमसुखा वेदना पणीता। असमापन्नस्स वेदना हीना, समापन्नस्स वेदना पणीता। सासवा वेदना हीना, अनासवा वेदना पणीता। तं तं वा पन वेदनं उपादायुपादाय वेदना हीना पणीता दहुब्बा।
- **१३**. तत्थ कतमा वेदना दूरे? अकुसला वेदना कुसलाब्याकताहि वेदनाहि दूरे; कुसलाब्याकता वेदना अकुसलाय वेदनाय दूरे; कुसला वेदना अकुसलाब्याकताहि वेदनाहि दूरे; अकुसलाब्याकता वेदना कुसलाय वेदनाय दूरे; अब्याकता वेदना कुसलाकुसलाहि वेदनाहि दूरे; कुसलाकुसला वेदना अब्याकताय वेदनाय दूरे। दुक्खा वेदना सुखाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि दूरे; सुखा च अदुक्खमसुखा च वेदना दुक्खाय वेदनाय दूरे; सुखा वेदना दुक्खाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि दूरे; दुक्खा च अदुक्खमसुखा च वेदना सुखाय वेदनाय दूरे; अदुक्खमसुखा वेदना सुखदुक्खाहि वेदनाहि दूरे; सुखदुक्खा वेदना अदुक्खमसुखाय वेदनाय दूरे। असमापन्नस्स वेदना समापन्नस्स वेदनाय दूरे; समापन्नस्स वेदना यूरे। सासवा वेदना अनासवाय वेदनाय दूरे; अनासवा वेदना सासवाय वेदनाय दूरे अयं वुच्चित वेदना दूरे।

तत्थ कतमा वेदना सन्तिके? अकुसला वेदना अकुसलाय वेदनाय सन्तिके; कुसला वेदना कुसलाय वेदनाय सन्तिके; अब्याकता वेदना अब्याकताय वेदनाय सन्तिके। दुक्खा वेदना दुक्खाय वेदनाय सन्तिके; सुखा वेदना सुखाय वेदनाय सन्तिके; अदुक्खमसुखा वेदना अदुक्खमसुखाय वेदनाय सन्तिके। असमापन्नस्स वेदना असमापन्नस्स वेदनाय सन्तिके; समापन्नस्स वेदना समापन्नस्स वेदनाय सन्तिके। सासवा वेदना सासवाय वेदनाय सन्तिके; अनासवा वेदना अनासवाय वेदनाय सन्तिके। अयं वुच्चित वेदना सन्तिके। तं तं वा पन वेदनं उपादायुपादाय वेदना दूरे सन्तिके दुहब्बा।

#### ३. सञ्जाक्खन्धो

- **१४**. तत्थ कतमो सञ्जाक्खन्धो? या काचि सञ्जा अतीतानागतपच्चुप्पन्ना अज्झत्ता वा बहिद्धा वा ओळारिका वा सुखुमा वा हीना वा पणीता वा या दूरे सन्तिके वा तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसिक्धिपित्वा अयं वुच्चिति सञ्जाक्खन्धो।
- १५. तत्थ कतमा सञ्जा अतीता? या सञ्जा अतीता निरुद्धा विगता विपरिणता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता उप्पज्जित्वा विगता अतीता अतीतंसेन सङ्गहिता, चक्खुसम्फस्सजा सञ्जा सोतसम्फस्सजा सञ्जा घानसम्फस्सजा सञ्जा जिव्हासम्फस्सजा सञ्जा कायसम्फस्सजा सञ्जा मनोसम्फस्सजा सञ्जा — अयं वुच्चित सञ्जा अतीता।

तत्थ कतमा सञ्जा अनागता? या सञ्जा अजाता अभूता असञ्जाता अनिब्बत्ता अनिभिनिब्बत्ता अपातुभूता अनुप्पन्ना असमुप्पन्ना अनुद्विता असमुद्विता अनागता अनागतंसेन सङ्गहिता, चक्खुसम्फस्सजा सञ्जा सोतसम्फस्सजा सञ्जा घानसम्फस्सजा सञ्जा जिव्हासम्फस्सजा सञ्जा कायसम्फस्सजा सञ्जा मनोसम्फस्सजा सञ्जा — अयं वुच्चित

#### सञ्जा अनागता।

तत्थ कतमा सञ्जा पच्चुप्पन्ना? या सञ्जा जाता भूता सञ्जाता निब्बत्ता अभिनिब्बत्ता पातुभूता उप्पन्ना समुप्पन्ना उद्विता समुद्दिता पच्चुप्पन्ना पच्चुप्पन्नंसेन सङ्गहिता, चक्खुसम्फस्सजा सञ्जा स्रोतसम्फस्सजा सञ्जा घानसम्फस्सजा सञ्जा जिव्हासम्फस्सजा सञ्जा कायसम्फस्सजा सञ्जा मनोसम्फस्सजा सञ्जा — अयं वुच्चित सञ्जा पच्चुप्पन्ना।

**१६**. तत्थ कतमा सञ्जा अज्झत्ता? या सञ्जा तेसं तेसं सत्तानं अज्झत्तं पच्चत्तं नियका पाटिपुग्गलिका उपादिन्ना, चक्खुसम्फरसजा सञ्जा स्रोतसम्फरसजा सञ्जा घानसम्फरसजा सञ्जा जिव्हासम्फरसजा सञ्जा कायसम्फरसजा सञ्जा मनोसम्फरसजा सञ्जा — अयं वुच्चित सञ्जा अज्झत्ता।

तत्थ कतमा सञ्जा बहिद्धा? या सञ्जा तेसं तेसं परसत्तानं परपुग्गलानं अज्झत्तं पच्चत्तं नियका पाटिपुग्गलिका उपादिन्ना, चक्खुसम्फरसजा सञ्जा सोतसम्फरसजा सञ्जा घानसम्फरसजा सञ्जा जिव्हासम्फरसजा सञ्जा कायसम्फरसजा सञ्जा मनोसम्फरसजा सञ्जा — अयं वुच्चित सञ्जा बहिद्धा।

- **१७**. तत्थ कतमा सञ्जा ओळारिका सुखुमा? पटिघसम्फस्सजा सञ्जा ओळारिका, अधिवचनसम्फस्सजा सञ्जा सुखुमा। अकुसला सञ्जा ओळारिका, कुसलाब्याकता सञ्जा सुखुमा। कुसलाकुसला सञ्जा ओळारिका, अब्याकता सञ्जा सुखुमा। दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता सञ्जा ओळारिका, सुखाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्ता सञ्जा सुखुमा। सुखदुक्खाहि वेदनाहि सम्पयुत्ता सञ्जा ओळारिका, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सञ्जा सुखुमा। असमापन्नस्स सञ्जा ओळारिका, समापन्नस्स सञ्जा सुखुमा। सासवा सञ्जा ओळारिका, अनासवा सञ्जा सुखुमा। तं वा पन सञ्जं उपादायुपादाय सञ्जा ओळारिका सुखुमा दहुब्बा।
- **१८**. तत्थ कतमा सञ्जा हीना पणीता? अकुसला सञ्जा हीना, कुसलाब्याकता सञ्जा पणीता। कुसलाकुसला सञ्जा हीना, अब्याकता सञ्जा पणीता। दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता सञ्जा हीना, सुखाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्ता सञ्जा पणीता। सुखदुक्खाहि वेदनाहि सम्पयुत्ता सञ्जा हीना, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सञ्जा पणीता। असमापन्नस्स सञ्जा हीना, समापन्नस्स सञ्जा पणीता। सासवा सञ्जा हीना, अनासवा सञ्जा पणीता। तं तं वा पन सञ्जं उपादायुपादाय सञ्जा हीना पणीता दहुब्बा।
- १९. तत्थ कतमा सञ्जा दूरे? अकुसला सञ्जा कुसलाब्याकताहि सञ्जाहि दूरे; कुसलाब्याकता सञ्जा अकुसलाय सञ्जाय दूरे। अब्याकता सञ्जा अकुसलाब्याकताहि सञ्जाहि दूरे; अकुसलाब्याकता सञ्जा कुसलाय सञ्जाय दूरे। अब्याकता सञ्जा कुसलाकुसलाहि सञ्जाहि दूरे; कुसलाकुसला सञ्जा अब्याकताय सञ्जाय दूरे। दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता सञ्जा सुखाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्ताहि सञ्जाहि दूरे; सुखाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्ता सञ्जा दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ताय सञ्जाय दूरे; सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सञ्जा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय च वेदनाहि सम्पयुत्ता सञ्जा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय सञ्जाय दूरे; अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्ता सञ्जाहि दूरे; सुखदुक्खाहि वेदनाहि सम्पयुत्ता सञ्जा अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय सञ्जाय दूरे। असमापन्नस्स सञ्जा समापन्नस्स सञ्जाय दूरे; समापन्नस्स सञ्जा असमापन्नस्स सञ्जाय दूरे। सासवा सञ्जाय दूरे। सासवाय सञ्जाय दूरे; अनासवा सञ्जा सूरे। सञ्जाय दूरे अयं वुच्चित सञ्जा दूरे।

तत्थ कतमा सञ्जा सन्तिके? अकुसला सञ्जा अकुसलाय सञ्जाय सन्तिके; कुसला सञ्जा कुसलाय सञ्जाय सन्तिके; अब्याकता सञ्जा अब्याकताय सञ्जाय सन्तिके। दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता सञ्जा दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ताय सञ्जाय सन्तिके; सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सञ्जा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय सञ्जाय सन्तिके; अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ताय सञ्जाय सन्तिके। असमापन्नस्स सञ्जा असमापन्नस्स सञ्जाय सन्तिके; समापन्नस्स सञ्जा समापन्नस्स सञ्जाय सन्तिके। सासवा सञ्जा सासवाय सञ्जाय सन्तिके। अयं वुच्चित सञ्जा सन्तिके। तं तं वा पन सञ्जं उपादायुपादाय सञ्जा दूरे सन्तिके दहुब्बा।

#### ४. सङ्खारक्खन्धो

- २०. तत्थ कतमो सङ्खारक्खन्थो? ये केचि सङ्खारा अतीतानागतपच्चुप्पन्ना अज्झत्ता वा बहिद्धा वा ओळारिका वा सुखुमा वा हीना वा पणीता वा ये दूरे सन्तिके वा, तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसङ्खिपित्वा अयं वुच्चिति सङ्खारक्खन्थो।
- २१. तत्थ कतमे सङ्घारा अतीता? ये सङ्घारा अतीता निरुद्धा विगता विपरिणता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता उप्पज्जित्वा विगता अतीता अतीतंसेन सङ्गहिता, चक्खुसम्फस्सजा चेतना सोतसम्फस्सजा चेतना घानसम्फस्सजा चेतना जिव्हासम्फस्सजा चेतना कायसम्फस्सजा चेतना मनोसम्फस्सजा चेतना — इमे वुच्चन्ति सङ्घारा अतीता।

तत्थ कतमे सङ्घारा अनागता? ये सङ्घारा अजाता अभूता असञ्जाता अनिब्बत्ता अनिभिनिब्बत्ता अपातुभूता अनुप्पन्ना असमुप्पन्ना अनुद्विता असमुद्विता अनागता अनागतंसेन सङ्गहिता, चक्खुसम्फस्सजा चेतना स्रोतसम्फस्सजा चेतना घानसम्फस्सजा चेतना जिव्हासम्फस्सजा चेतना कायसम्फस्सजा चेतना मनोसम्फस्सजा चेतना — इमे वुच्चन्ति सङ्घारा अनागता।

तत्थ कतमे सङ्खारा पच्चुप्पन्ना? ये सङ्खारा जाता भूता सञ्जाता निब्बत्ता अभिनिब्बत्ता पातुभूता उप्पन्ना समुप्पन्ना उद्विता समुद्दिता पच्चुप्पन्ना पच्चुप्पन्नंसेन सङ्गहिता, चक्खुसम्फस्सजा चेतना सोतसम्फस्सजा चेतना घानसम्फस्सजा चेतना जिव्हासम्फस्सजा चेतना कायसम्फस्सजा चेतना मनोसम्फस्सजा चेतना — इमे वुच्चन्ति सङ्खारा पच्चुप्पन्ना।

**२२**. तत्थ कतमे सङ्खारा अज्झत्ता? ये सङ्खारा तेसं तेसं सत्तानं अज्झत्तं पच्चत्तं नियका पाटिपुग्गलिका उपादिन्ना, चक्खुसम्फरसजा चेतना सोतसम्फरसजा चेतना घानसम्फरसजा चेतना जिव्हासम्फरसजा चेतना कायसम्फरसजा चेतना मनोसम्फरसजा चेतना — इमे वुच्चन्ति सङ्खारा अज्झत्ता।

तत्थ कतमे सङ्घारा बहिद्धा? ये सङ्घारा तेसं तेसं परसत्तानं परपुग्गलानं अज्झत्तं पच्चत्तं नियका पाटिपुग्गलिका उपादिन्ना, चक्खुसम्फस्सजा चेतना सोतसम्फस्सजा चेतना घानसम्फस्सजा चेतना जिव्हासम्फस्सजा चेतना कायसम्फस्सजा चेतना मनोसम्फस्सजा चेतना — इमे वुच्चन्ति सङ्घारा बहिद्धा।

२३. तत्थ कतमे सङ्घारा ओळारिका सुखुमा? अकुसला सङ्घारा ओळारिका, कुसलाब्याकता सङ्घारा सुखुमा। कुसलाकुसला सङ्घारा ओळारिका, अब्याकता सङ्घारा सुखुमा। दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता सङ्घारा ओळारिका, सुखाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्ता सङ्घारा सुखुमा। सुखदुक्खाहि वेदनाहि सम्पयुत्ता सङ्घारा ओळारिका, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सङ्घारा सुखुमा। असमापन्नस्स सङ्घारा ओळारिका, समापन्नस्स सङ्घारा सुखुमा।

सासवा सङ्खारा ओळारिका, अनासवा सङ्खारा सुखुमा। ते ते वा पन सङ्खारे उपादायुपादाय सङ्खारा ओळारिका सुखुमा दहुब्बा।

- २४. तत्थ कतमे सङ्घारा हीना पणीता? अकुसला सङ्घारा हीना, कुसलाब्याकता सङ्घारा पणीता। कुसलाकुसला सङ्घारा हीना, अब्याकता सङ्घारा पणीता। दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता सङ्घारा हीना, सुखाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्ता सङ्घारा पणीता। सुखदुक्खाहि वेदनाहि सम्पयुत्ता सङ्घारा हीना, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सङ्घारा पणीता। असमापन्नस्स सङ्घारा हीना, समापन्नस्स सङ्घारा पणीता। सासवा सङ्घारा हीना, अनासवा सङ्घारा पणीता। ते ते वा पन सङ्घारे उपादायुपादाय सङ्घारा हीना पणीता दहुब्बा।
- २५. तत्थ कतमे सङ्घारा दूरे? अकुसला सङ्घारा कुसलाब्याकतेहि सङ्घारेहि दूरे; कुसलाब्याकता सङ्घारा अकुसलेहि सङ्घारेहि दूरे; कुसला सङ्घारा अकुसलोहि सङ्घारेहि दूरे; अकुसलाब्याकता सङ्घारा कुसलेहि सङ्घारेहि दूरे; अब्याकता सङ्घारा कुसलोहि सङ्घारेहि दूरे; अब्याकता सङ्घारा कुसलोकुसलेहि सङ्घारेहि दूरे; कुसलाकुसला सङ्घारा अब्याकतेहि सङ्घारेहि दूरे। दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता सङ्घारा सुखाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्तोहि सङ्घारेहि दूरे; सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सङ्घारा दुक्खाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्तोहि सङ्घारेहि दूरे; दुक्खाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्तोहि सङ्घारेहि दूरे; दुक्खाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्तोहि सङ्घारेहि दूरे; सुखदुक्खाहि सङ्घारेहि दूरे; अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तोहि सङ्घारेहि दूरे; असमापन्नस्स सङ्घारा असमापन्नस्स सङ्घारा समापन्नस्स सङ्घारा समापन्नस्य सङ्घारा हुरे। सासवा सङ्घारा अनासवेहि सङ्घारेहि दूरे; अनासवा सङ्घारा सासवेहि सङ्घारेहि दूरे। इमे वुच्चन्ति सङ्घारा दूरे।

तत्थ कतमे सङ्घारा सन्तिके? अकुसला सङ्घारा अकुसलानं सङ्घारानं सन्तिके; कुसला सङ्घारा कुसलानं सङ्घारानं सन्तिके; अब्याकता सङ्घारा अब्याकतानं सङ्घारानं सन्तिके। दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता सङ्घारा दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तानं सङ्घारानं सन्तिके; सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तानं सङ्घारानं सन्तिके; अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता सङ्घारा अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तानं सङ्घारानं सन्तिके। असमापन्नस्स सङ्घारा असमापन्नस्स सङ्घारानं सन्तिके। सासवा सङ्घारा सासवानं सङ्घारानं सन्तिके; अनासवा सङ्घारा अनासवानं सङ्घारानं सन्तिके; अनासवा सङ्घारा अनासवानं सङ्घारानं सन्तिके। इमे वुच्चन्ति सङ्घारा सन्तिके। ते ते वा पन सङ्घारे उपादायुपादाय सङ्घारा दूरे सन्तिके दहुब्बा।

#### ५. विञ्जाणक्खन्धो

- २६. तत्थ कतमो विञ्ञाणक्खन्धो? यं किञ्चि विञ्ञाणं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्झत्तं वा बहिद्धा वा ओळारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा, तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसङ्खिपित्वा अयं वुच्चित विञ्ञाणक्खन्धो।
- २७. तत्थ कतमं विञ्ञाणं अतीतं? यं विञ्ञाणं अतीतं निरुद्धं विगतं विपरिणतं अत्थङ्गतं अब्भत्थङ्गतं उप्पञ्जित्वा विगतं अतीतं अतीतंसेन सङ्गहितं, चक्खुविञ्ञाणं सोतविञ्ञाणं घानविञ्ञाणं जिव्हाविञ्ञाणं कायविञ्ञाणं मनोविञ्ञाणं — इदं वृच्चित विञ्ञाणं अतीतं।

तत्थ कतमं विञ्ञाणं अनागतं? यं विञ्ञाणं अजातं अभूतं असञ्जातं अनिब्बत्तं अनिभिनिब्बत्तं अपातुभूतं अनुप्पन्नं असमुप्पन्नं अनुद्वितं असमुद्वितं अनागतं अनागतंसेन सङ्गहितं, चक्खुविञ्ञाणं सोतविञ्ञाणं घानविञ्ञाणं जिव्हाविञ्ञाणं कायविञ्ञाणं मनोविञ्ञाणं — इदं वुच्चित विञ्ञाणं अनागतं।

तत्थ कतमं विञ्ञाणं पच्चुप्पन्नं? यं विञ्ञाणं जातं भूतं सञ्जातं निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातुभूतं उप्पन्नं समुप्पन्नं उद्वितं समुद्धितं पच्चुप्पन्नं पच्चुप्पन्नंसेन सङ्गहितं, चक्खुविञ्ञाणं सोतविञ्ञाणं घानविञ्ञाणं जिव्हाविञ्ञाणं कायविञ्ञाणं मनोविञ्ञाणं — इदं वुच्चित विञ्ञाणं पच्चुप्पन्नं।

२८. तत्थ कतमं विञ्ञाणं अज्झत्तं? यं विञ्ञाणं तेसं तेसं सत्तानं अज्झत्तं पच्चत्तं नियकं पाटिपुग्गलिकं उपादिन्नं, चक्खुविञ्ञाणं सोतविञ्ञाणं घानविञ्ञाणं जिव्हाविञ्ञाणं कायविञ्ञाणं मनोविञ्ञाणं — इदं वुच्चति विञ्ञाणं अज्झत्तं।

तत्थ कतमं विञ्ञाणं बहिद्धा? यं विञ्ञाणं तेसं तेसं परसत्तानं परपुग्गलानं अज्झत्तं पच्चत्तं नियकं पाटिपुग्गलिकं उपादिन्नं, चक्खुविञ्ञाणं सोतविञ्ञाणं घानविञ्ञाणं जिव्हाविञ्ञाणं कायविञ्ञाणं मनोविञ्ञाणं — इदं वुच्चित विञ्ञाणं बहिद्धा।

- २९. तत्थ कतमं विञ्जाणं ओळारिकं सुखुमं? अकुसलं विञ्जाणं ओळारिकं, कुसलाब्याकता विञ्जाणा सुखुमा। कुसलाकुसला विञ्जाणा ओळारिका, अब्याकतं विञ्जाणं सुखुमं। दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं विञ्जाणं ओळारिकं, सुखाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्ता विञ्जाणा सुखुमा। सुखदुक्खाहि वेदनाहि सम्पयुत्ता विञ्जाणा ओळारिका, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं विञ्जाणं सुखुमं। असमापन्नस्स विञ्जाणं ओळारिकं, समापन्नस्स विञ्जाणं सुखुमं। सासवं विञ्जाणं ओळारिकं, अनासवं विञ्जाणं सुखुमं। तं तं वा पन विञ्जाणं उपादायुपादाय विञ्जाणं ओळारिकं सुखुमं दहुब्बं।
- **३०**. तत्थ कतमं विञ्जाणं होनं पणीतं? अकुसलं विञ्जाणं होनं, कुसलाब्याकता विञ्जाणा पणीता। कुसलाकुसला विञ्जाणा हीना, अब्याकतं विञ्जाणं पणीतं। दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं विञ्जाणं होनं, सुखाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्ता विञ्जाणा पणीता। सुखदुक्खाहि वेदनाहि सम्पयुत्ता विञ्जाणा होना, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं विञ्जाणं पणीतं। असमापन्नस्स विञ्जाणं होनं, समापन्नस्स विञ्जाणं पणीतं। सासवं विञ्जाणं होनं, अनासवं विञ्जाणं पणीतं। तं तं वा पन विञ्जाणं उपादायुपादाय विञ्जाणं होनं पणीतं दहुब्बं।
- ३१. तत्थ कतमं विञ्ञाणं दूरे? अकुसलं विञ्ञाणं कुसलाब्याकतेहि विञ्ञाणेहि दूरे; कुसलाब्याकता विञ्ञाणा अकुसला विञ्ञाणा दूरे; कुसलं विञ्ञाणं अकुसलाब्याकतेहि विञ्ञाणेहि दूरे; अकुसलाब्याकता विञ्ञाणा कुसला विञ्ञाणा दूरे; अब्याकतं विञ्ञाणं कुसलाकुसलेहि विञ्ञाणेहि दूरे; कुसलाकुसला विञ्ञाणा अब्याकता विञ्ञाणा दूरे। दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं विञ्ञाणं सुखाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्तेहि विञ्ञाणेहि दूरे; सुखाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्तं विञ्ञाणं दुक्खाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्तं विञ्ञाणं दुक्खाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्तं विञ्ञाणं दुक्खाय च अदुक्खमसुखाय च वेदनाहि सम्पयुत्तं विञ्ञाणां सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं विञ्ञाणां सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं विञ्ञाणं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं विञ्ञाणं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता विञ्ञाणां सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता विञ्ञाणां सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता विञ्ञाणां दूरे; अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता विञ्ञाणां दूरे। असमापन्तस्स विञ्ञाणां समापन्तस्स विञ्ञाणां दूरे; समापन्तस्स विञ्ञाणां असमापन्तस्स विञ्ञाणां दूरे।

सासवं विञ्ञाणं अनासवा विञ्ञाणा दूरे; अनासवं विञ्ञाणं सासवा विञ्ञाणा दूरे — इदं वुच्चित विञ्ञाणं दूरे।

तत्थ कतमं विञ्जाणं सन्तिके? अकुसलं विञ्जाणं अकुसलस्स विञ्जाणस्स सन्तिके; कुसलं विञ्जाणं कुसलस्स विञ्जाणस्स सन्तिके; अब्याकतं विञ्जाणं अब्याकतस्स विञ्जाणस्स सन्तिके। दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं विञ्जाणं दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स विञ्जाणस्स सन्तिके; सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं विञ्जाणं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स विञ्जाणस्स सन्तिके; अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं विञ्जाणं अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स विञ्जाणस्स सन्तिके। असमापन्नस्स विञ्जाणं असमापन्नस्स विञ्जाणस्स सन्तिके। सासवं विञ्जाणं सासवस्स विञ्जाणस्स सन्तिके। सासवं विञ्जाणं सासवस्स विञ्जाणस्स सन्तिके; अनासवं विञ्जाणं अनासवस्स विञ्जाणस्स सन्तिके – इदं वुच्चिति विञ्जाणं सन्तिके। तं तं वा पन विञ्जाणं उपादायुपादाय विञ्जाणं दूरे सन्तिके दहुब्बं।

## सुत्तन्तभाजनीयं।

#### २. अभिधम्मभाजनीयं

३२. पञ्चक्खन्धा — रूपक्खन्धो, वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, विञ्जाणक्खन्धो।

#### १. रूपक्खन्धो

**३३**. तत्थ कतमो रूपक्खन्थो? एकविधेन रूपक्खन्थो — सब्बं रूपं न हेतु, अहेतुकं, हेतुविप्पयुत्तं, सप्पच्चयं, सङ्खतं, रूपं, लोकियं, सासवं, संयोजिनयं, गन्थिनयं, ओघिनयं, योगिनयं, नीवरिणयं, परामद्वं, उपादािनयं, संिकलेसिकं, अब्याकतं, अनारम्मणं, अचेतिसकं, चित्तविप्पयुत्तं, नेविवपाकनिवपाकधम्मधम्मं, असंिकिलिद्वसंिकलेसिकं, न सिवतक्कसिवचारं, न अवितक्कविचारमत्तं, अवितक्कअविचारं, न पीतिसहगतं, न सुखसहगतं, न उपेक्खासहगतं, नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बं, नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुकं, नेवाचयगािमनापचयगामी, नेवसेक्खनासेक्खं, पिरत्तं, कामावचरं, न रूपावचरं, न अरूपावचरं, पिरयापन्नं, नो अपिरयापन्नं, अनियतं, अनिय्यािनकं, उप्पन्नं, छिह विञ्ञाणेहि विञ्ञेय्यं, अनिच्चं, जरािभभूतं। एवं एकविधेन रूपक्खन्धो।

दुविधेन रूपक्खन्थो — अत्थि रूपं उपादा, अत्थि रूपं नो उपादा [नुपादा (सी॰ क॰)]। अत्थि रूपं उपादिन्नं, अत्थि रूपं अनुपादिन्नं। अत्थि रूपं उपादिन्नुपादानियं, अत्थि रूपं अनुपादिन्नुपादानियं। अत्थि रूपं सिनदस्सनं, अत्थि रूपं अनिदस्सनं। अत्थि रूपं सप्पटिघं, अत्थि रूपं अप्पटिघं। अत्थि रूपं इन्द्रियं, अत्थि रूपं न इन्द्रियं। अत्थि रूपं महाभूतं, अत्थि रूपं न महाभूतं। अत्थि रूपं विञ्ञत्ति, अत्थि रूपं न विञ्ञति। अत्थि रूपं चित्तसमुद्वानं, अत्थि रूपं न चित्तसमुद्वानं। अत्थि रूपं चित्तसमुद्वानं। अत्थि रूपं चित्तसहभु, अत्थि रूपं न चित्तसहभु। अत्थि रूपं चित्तानुपरिवित्त, अत्थि रूपं न चित्तानुपरिवित्त। अत्थि रूपं अज्झितिकं, अत्थि रूपं बाहिरं। अत्थि रूपं ओळारिकं, अत्थि रूपं सुखुमं। अत्थि रूपं दूरे, अत्थि रूपं सन्तिके...पे॰... अत्थि रूपं कबळीकारो आहारो, अत्थि रूपं न कबळीकारो आहारो। एवं द्विधेन रूपक्खन्थो।

(यथा रूपकण्डे विभत्तं, तथा इध विभजितब्बं।)

तिविधेन रूपक्खन्धो — यं तं रूपं अज्झित्तकं तं उपादा, यं तं रूपं बाहिरं तं अत्थि उपादा, अत्थि नो उपादा। यं तं रूपं अज्झित्तकं तं उपादिन्नं, यं तं रूपं बाहिरं तं अत्थि उपादिन्नं, अत्थि अनुपादिन्नं। यं तं रूपं अज्झित्तकं तं उपादिन्नुपादानियं, यं तं रूपं बाहिरं तं अत्थि उपादिन्नुपादानियं, अत्थि अनुपादिन्नुपादानियं...पे॰... यं तं रूपं अज्झित्तकं तं न कबळीकारो आहारो, यं तं रूपं बाहिरं तं अत्थि कबळीकारो आहारो, अत्थि न कबळीकारो आहारो। एवं तिविधेन रूपक्खन्धो।

चतुब्बिधेन रूपक्खन्धो — यं तं रूपं उपादा तं अत्थि उपादिन्नं, अत्थि अनुपादिन्नं; यं तं रूपं नो उपादा तं अत्थि उपादिन्नं, अत्थि अनुपादिन्नं। यं तं रूपं उपादा तं अत्थि उपादिन्नुपादानियं, अत्थि अनुपादिन्नुपादानियं; यं तं रूपं नो उपादा तं अत्थि उपादिन्नुपादानियं। यं तं रूपं उपादा तं अत्थि सप्पिटघं, अत्थि अप्पिटघं; यं तं रूपं नो उपादा तं अत्थि सप्पिटघं, अत्थि अप्पिटघं। यं तं रूपं उपादा तं अत्थि ओळारिकं, अत्थि सुखुमं; यं तं रूपं नो उपादा तं अत्थि ओळारिकं, अत्थि सुखुमं; यं तं रूपं नो उपादा तं अत्थि सिन्तिकं, पं तं रूपं नो उपादा तं अत्थि सिन्तिकं...पं०... दिद्वं, सुतं, मुतं, विञ्ञातं रूपं। एवं चतुब्बिधेन रूपक्खन्धो।

पञ्चिवधेन रूपक्खन्धो — पथवीधातु, आपोधातु, तेजोधातु, वायोधातु, यञ्च रूपं उपादा। एवं पञ्चिवधेन रूपक्खन्धो।

छब्बिधेन रूपक्खन्थो — चक्खुविञ्ञेय्यं रूपं, सोतिवञ्जेय्यं रूपं, घानिवञ्जेय्यं रूपं, जिव्हाविञ्जेय्यं रूपं, कायिवञ्जेय्यं रूपं, मनोविञ्जेय्यं रूपं। एवं छब्बिधेन रूपक्खन्थो।

सत्तविधेन रूपक्खन्धो — चक्खुविञ्ञेय्यं रूपं, सोतविञ्ञेय्यं रूपं, घानविञ्ञेय्यं रूपं, जिव्हाविञ्ञेय्यं रूपं, कायविञ्ञेय्यं रूपं, मनोधातुविञ्ञेय्यं रूपं, मनोविञ्जाणधातुविञ्ञेय्यं रूपं। एवं सत्तविधेन रूपक्खन्धो।

अट्ठिविधेन रूपक्खन्धो — चक्खुविञ्ञेय्यं रूपं, सोतिवञ्जेय्यं रूपं, घानिवञ्जेय्यं रूपं, जिव्हाविञ्जेय्यं रूपं, कायिवञ्जेय्यं रूपं अत्थि सुखसम्फरसं, अत्थि दुक्खसम्फरसं, मनोधातुविञ्जेय्यं रूपं, मनोविञ्जाणधातुविञ्जेय्यं रूपं। एवं अट्ठिविधेन रूपक्खन्धो।

नविवधेन रूपक्खन्धो — चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, कायिन्द्रियं, इत्थिन्द्रियं, पुरिसिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, यञ्च रूपं न इन्द्रियं। एवं नविवधेन रूपक्खन्धो।

दसिवधेन रूपक्खन्धो — चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, कायिन्द्रियं, इत्थिन्द्रियं, पुरिसिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, न इन्द्रियं रूपं अत्थि सप्पटिघं, अत्थि अप्पटिघं। एवं दसिवधेन रूपक्खन्धो।

एकादसिवधेन रूपक्खन्धो — चक्खायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, जिव्हायतनं, कायायतनं, रूपायतनं, सद्दायतनं, गन्धायतनं, रसायतनं, फोट्ठब्बायतनं, यञ्च रूपं अनिदस्सनअप्पटिघं धम्मायतनपरियापन्नं। एवं एकादसिवधेन रूपक्खन्धो।

अयं वृच्चित रूपक्खन्धो।

#### २. वेदनाक्खन्धो

३४. तत्थ कतमो वेदनाक्खन्धो? एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फरससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो – अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो।

चतुब्बिधेन वेदनाक्खन्धो – अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो।

पञ्चिवधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि सुखिन्द्रियं, अत्थि दुक्खिन्द्रियं, अत्थि सोमनिस्सिन्द्रियं, अत्थि दोमनिस्सिन्द्रियं, अत्थि उपेक्खिन्द्रियं। एवं पञ्चिवधेन वेदनाक्खन्धो।

छिब्बिधेन वेदनाक्खन्धो — चक्खुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, घानसम्फस्सजा वेदना, जिव्हासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, मनोसम्फस्सजा वेदना। एवं छिब्बिधेन वेदनाक्खन्धो।

सत्तविधेन वेदनाक्खन्धो — चक्खुसम्फस्सजा वेदना, स्रोतसम्फस्सजा वेदना, घानसम्फस्सजा वेदना, जिव्हासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, मनोधातुसम्फस्सजा वेदना, मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सजा वेदना। एवं सत्तविधेन वेदनाक्खन्धो।

अडुविधेन वेदनाक्खन्धो — चक्खुसम्फरसजा वेदना, सोतसम्फरसजा वेदना, घानसम्फरसजा वेदना, जिव्हासम्फरसजा वेदना, कायसम्फरसजा वेदना अत्थि सुखा, अत्थि दुक्खा, मनोधातुसम्फरसजा वेदना, मनोविञ्ञाणधातुसम्फरसजा वेदना। एवं अडुविधेन वेदनाक्खन्धो।

नवविधेन वेदनाक्खन्थो — चक्खुसम्फरसजा वेदना, सोतसम्फरसजा वेदना, घानसम्फरसजा वेदना, जिव्हासम्फरसजा वेदना, कायसम्फरसजा वेदना, मनोधातुसम्फरसजा वेदना, मनोविञ्ञाणधातुसम्फरसजा वेदना अत्थि कुसला, अत्थि अकुसला, अत्थि अब्याकता। एवं नविवधेन वेदनाक्खन्थो।

दस्तिधेन वेदनाक्खन्धो — चक्खुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, घानसम्फस्सजा वेदना, जिव्हासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना अत्थि सुखा, अत्थि दुक्खा, मनोधातुसम्फस्सजा वेदना, मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सजा वेदना अत्थि कुसला, अत्थि अकुसला, अत्थि अब्याकता। एवं दस्तिवधेन वेदनाक्खन्धो।

३५. एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो – अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन वेदनाक्खन्थो — अत्थि विपाको, अत्थि विपाकधम्मधम्मो, अत्थि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो। अत्थि उपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नुपादानियो। अत्थि संकिलिहुसंकिलेसिको, अत्थि असंकिलिहुसंकिलेसिको, अत्थि असंकिलिहुसंकिलेसिको। अत्थि सिवतक्कसिवचारो, अत्थि अवितक्कविचारमत्तो, अत्थि अवितक्कअविचारो। अत्थि दस्सनेन पहातब्बो, अत्थि भावनाय पहातब्बो, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय

पहातब्बो। अत्थि दस्सनेन पहातब्बहेतुको, अत्थि भावनाय पहातब्बहेतुको, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुको। अत्थि आचयगामी, अत्थि अपचयगामी, अत्थि नेवाचयगामिनापचयगामी। अत्थि सेक्खो, अत्थि असेक्खो, अत्थि नेवसेक्खनासेक्खो। अत्थि परित्तो, अत्थि महग्गतो, अत्थि अप्पमाणो। अत्थि परित्तारम्मणो, अत्थि महग्गतारम्मणो, अत्थि अप्पमाणारम्मणो। अत्थि हीनो, अत्थि मज्झिमो, अत्थि पणीतो। अत्थि मिच्छत्तनियतो, अत्थि सम्मत्तियतो, अत्थि अनियतो। अत्थि मग्गारम्मणो, अत्थि मग्गहेतुको, अत्थि मग्गाधिपति। अत्थि उप्पन्नो, अत्थि अनुप्पन्नो, अत्थि उप्पादी। अत्थि अतीतो, अत्थि अनागतो, अत्थि पच्चुप्पन्नो। अत्थि अतीतारम्मणो, अत्थि अनागतारम्मणो, अत्थि अज्झत्त्वहिद्धो। अत्थि अज्झत्त्वहिद्धो। अत्थि अज्झत्त्वहिद्धो। अत्थि अज्झत्त्वहिद्धो। अत्थि अज्झत्त्वहिद्धो। अत्थि अज्झत्त्वहिद्धोरम्मणो, अत्थि बहिद्धोरम्मणो, अत्थि वहिद्धोरम्मणो, अत्थि अज्झत्त्वहिद्धोरम्मणो, अत्थि वहिद्धोरम्मणो, अत्थि अज्झत्त्वहिद्धोरम्मणो, अत्थि वहिद्धोरम्मणो, अत्थि वहिद्धोरम्मणो, अत्थि अज्झत्त्वहिद्धोरम्मणो, अत्थि वहिद्धोरम्मणो, अत्थि वहिद्धोरम्मणो, अत्थि अज्झत्त्वहिद्धोरम्मणो, अत्थि वहिद्धोरम्मणो, अत्थि वहिद्धोरम्मणो, अत्थि अज्झत्त्वहिद्धोरम्मणो, अत्थि अज्झत्त्वहिद्धोरम्मणो, अत्थि अज्झत्त्वहिद्धोरम्मणो, अत्थि वहिद्धोरम्मणो, अत्थि अज्झत्त्वहिद्धोरम्मणो, अत्थि अज्झत्त्वहिद्धोरम्मणो, अत्थि अज्झत्त्वहिद्धोरम्मणो, अत्थि अज्झत्त्वहिद्धोरम्मणो, अत्थि अज्झत्त्वहिद्धोरम्मणो, अत्थि अज्झत्त्वहिद्धोरमणो, अत्थि अज्ञत्वहिद्धोरमणो, अत्थि अज्ञत्तिमणो, अत्थि अज्ञत्वहिद्धोरमणो, अत्थि अज्ञत्वहिद्धोरमणो, अत्थि अज्ञत्वहिद्धोरमणो, अत्थि अज्ञत्वहिद्धोरमणो, अत्थि अज्ञत्वहिद्धोरमणो, अत्थि अज्ञत्वहिद्धोरमणे, अत्थित्वहिद्धोरमणे, अत्थित्वहिद्धोरमणे, अत्थित्वहिद्धोरमणे, अत्थित्वहिद्धोरमणे, अत्थित्वहिद्धोरमणे, अत्थित्वहिद्धोरमणे, अत्विद्यारमणे, अत्विद्धेन विद्यारमणे, अत्विद्धोरमणे, अत्विद्यारमणे, अत्विद्यारमणे, अत्वि

## ३६. एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फरससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि हेतुसम्पयुत्तो, अत्थि हेतुविप्पयुत्तो...पे०... अत्थि न हेतुसहेतुको, अत्थि न हेतुअहेतुको। अत्थि लोकियो, अत्थि लोकृत्तरो। अत्थि केनचि विञ्ञेय्यो, अत्थि केनचि न विञ्ञेय्यो। अत्थि सासवो, अत्थि अनासवो। अत्थि आसवसम्पयुत्तो, अत्थि आसवविप्पयुत्तो। अत्थि आसवविप्पयुत्तसासवो, अत्थि आसर्वविप्पयुत्तअनासवो। अत्थि संयोजनियो, अत्थि असंयोजनियो। अत्थि संयोजनसम्पयुत्तो, अत्थि संयोजनिवप्पयुत्तो। अत्थि संयोजनविप्पयुत्तसंयोजनियो, अत्थि संयोजनविप्पयुत्तअसंयोजनियो। अत्थि गन्थनियो, अत्थि अगन्थनियो। अत्थि गन्थसम्पयुत्तो, अत्थि गन्थविप्पयुत्तो। अत्थि गन्थविप्पयुत्तगन्थिनयो, अत्थि गन्थविप्पयुत्तअगन्थिनयो। अत्थि ओघनियो, अत्थि अनोघनियो। अत्थि ओघसम्पय्त्तो, अत्थि ओघविप्पय्त्तो। अत्थि ओघविप्पय्त्तओघनियो, अत्थि ओघविप्पयुत्तअनोघनियो। अत्थि योगनियो, अत्थि अयोगनियो। अत्थि योगसम्पयुत्तो, अत्थि योगविप्पयुत्तो। अत्थि योगविप्पयुत्तयोगनियो, अत्थि योगविप्पयुत्तअयोगनियो। अत्थि नीवरणियो, अत्थि अनीवरणियो। अत्थि नीवरणसम्पयुत्तो, अत्थि नीवरणविष्पयुत्तो। अत्थि नीवरणविष्पयुत्तनीवरणियो, अत्थि नीवरणविष्पयुत्तअनीवरणियो। अत्थि परामहो, अत्थि अपरामहो। अत्थि परामाससम्पय्त्तो, अत्थि परामासविष्पय्त्तो। अत्थि परामासविष्पय्त्तपरामहो, अत्थि परामासविष्पयुत्तअपरामद्वो। अत्थि उपादिन्नो, अत्थि अनुपादिन्नो। अत्थि उपादानियो, अत्थि अनुपादानियो। अत्थि उपादानसम्पयुत्तो, अत्थि उपादानविप्पयुत्तो। अत्थि उपादानविप्पयुत्तउपादानियो, अत्थि उपादानविप्पयुत्तअनुपादानियो। अत्थि संकिलेसिको, अत्थि असंकिलेसिको। अत्थि संकिलिट्टो, अत्थि असंकिलिट्टो। अत्थि किलेससम्पयुत्तो, अत्थि किलेसविप्पयुत्तो। अत्थि किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिको, अत्थि किलेसविप्पयुत्तअसंकिलेसिको। अत्थि दस्सनेन पहातब्बो, अत्थि न दस्सनेन पहातब्बो। अत्थि भावनाय पहातब्बो, अत्थि न भावनाय पहातब्बो। अत्थि दस्सनेन पहातब्बहेतुको, अत्थि न दस्सनेन पहातब्बहेतुको। अत्थि भावनाय पहातब्बहेतुको, अत्थि न भावनाय पहातब्बहेतुको। अत्थि सवितक्को, अत्थि अवितक्को। अत्थि सविचारो, अत्थि अविचारो। अत्थि सप्पीतिको, अत्थि अप्पीतिको। अत्थि पीतिसहगतो, अत्थि न पीतिसहगतो। अत्थि कामावचरो, अत्थि न कामावचरो। अत्थि रूपावचरो. अत्थि न रूपावचरो। अत्थि अरूपावचरो, अत्थि न अरूपावचरो। अत्थि परियापन्नो, अत्थि अपरियापन्नो। अत्थि निय्यानिको, अत्थि अनिय्यानिको। अत्थि नियतो, अत्थि अनियतो। अत्थि सउत्तरो, अत्थि अनृत्तरो। अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰...। एवं दसविधेन वेदनाक्खन्धो।

३७. एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फरससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन वेदनाक्खन्थो — अत्थि विपाको, अत्थि विपाकधम्मधम्मो, अत्थि नेवविपाकनिवपाकधम्मधम्मो। अत्थि उपादिन्नुपादानियो...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे॰...। एवं दस्तिविधेन वेदनाक्खन्थो।

## दुकमूलकं।

३८. एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो – अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे०...। एवं दसविधेन वेदनाक्खन्धो।

३९. एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि हेतुसम्पयुत्तो, अत्थि हेतुविप्पयुत्तो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे०...। एवं दसविधेन वेदनाक्खन्धो।

४०. एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फस्ससम्पय्त्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि न हेतुसहेतुको, अत्थि न हेतुअहेतुको। अत्थि लोकियो, अत्थि लोकुत्तरो। अत्थि केनचि विञ्ञेय्यो, अत्थि केनचि न विञ्ञेय्यो। अत्थि सासवो, अत्थि अनासवो। अत्थि आसवसम्पयुत्तो, अत्थि आसवविष्पयुत्तो। अत्थि आसवविष्पयुत्तसासवो, अत्थि आसवविष्पयुत्तअनासवो...पे०... अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो – अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे०...। एवं दसविधेन वेदनाक्खन्धो।

४१. एकविधेन वेदनाक्खन्धो – फरससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन वेदनाक्खन्थो — अत्थि विपाको, अत्थि विपाकधम्मधम्मो, अत्थि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो। अत्थि उपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नुपादानियो। अत्थि संकिलिहुसंकिलेसिको, अत्थि असंकिलिहुसंकिलेसिको, अत्थि असंकिलिहुसंकिलेसिको। अत्थि सिवतक्कसिवचारो, अत्थि अवितक्कविचारमत्तो, अत्थि अवितक्किवचारो। अत्थि दस्सनेन पहातब्बो, अत्थि भावनाय पहातब्बो, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बो। अत्थि दस्सनेन पहातब्बो, अत्थि भावनाय पहातब्बो। अत्थि दस्सनेन न भावनाय

पहातब्बहेतुको। अत्थि आचयगामी, अत्थि अपचयगामी, अत्थि नेवाचयगामिनापचयगामी। अत्थि सेक्खो, अत्थि असेक्खो, अत्थि नेवसेक्खनासेक्खो। अत्थि परित्तो, अत्थि महग्गतो, अत्थि अप्पमाणो। अत्थि परित्तारम्मणो, अत्थि महग्गतारम्मणो, अत्थि अप्पमाणारम्मणो। अत्थि हीनो, अत्थि मिन्झमो, अत्थि पणीतो। अत्थि मिन्छत्तनियतो, अत्थि सम्मत्तियतो, अत्थि अनियतो। अत्थि मग्गारम्मणो, अत्थि मग्गहेतुको, अत्थि मग्गाधिपति। अत्थि उप्पन्नो, अत्थि अनुप्पन्नो, अत्थि उप्पादी। अत्थि अतीतो, अत्थि अनागतो, अत्थि पच्चुप्पन्नो। अत्थि अतीतारम्मणो, अत्थि अनागतारम्मणो, अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि वहिद्धो, अत्थि अज्झत्तविहद्धो। अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि वहिद्धारम्मणो, अत्थि वहिद्धारम्मणो, अत्थि वहिद्धारम्मणो, अत्थि वहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तविहद्धारम्मणो, अत्थि वहिद्धारम्मणो, अत्थि वहिद्धारम्मणो, अत्थि वहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तविहद्धारम्मणो, अत्थि वहिद्धारम्मणो, अत्थि वहिद्धारमणे, अत्थि वहिद्यारमणे, अत्थि वहिद्धारमणे, अत्थि वहि

## ४२. एकविधेन वेदनाक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि हेतुसम्पयुत्तो, अत्थि हेतुविप्पयुत्तो। अत्थि न हेतुसहेतुको, अत्थि न हेतुअहेतुको। अत्थि लोकियो, अत्थि लोकुत्तरो। अत्थि केनिच विञ्ञेय्यो, अत्थि केनिच न विञ्ञेय्यो। अत्थि सासवो, अत्थि अनासवो। अत्थि आसवसम्पयुत्तो, अत्थि आसवविप्पयुत्तो। अत्थि आसवविप्पयुत्तसासवो, अत्थि आसवविप्पयुत्तसासवो। अत्थि संयोजिनयो, अत्थि असंयोजिनयो...पे०... अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे॰...। एवं दस्तविधेन वेदनाक्खन्धो।

## तिकमूलकं।

४३. एकविधेन वेदनाक्खन्धो – फस्ससम्पय्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो – अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰...। एवं दसविधेन वेदनाक्खन्धो।

४४. एकविधेन वेदनाक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो – अत्थि हेतुसम्पयुत्तो, अत्थि हेतुविप्पयुत्तो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि विपाको, अत्थि विपाकधम्मधम्मो, अत्थि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो...पे॰...। एवं दस्तविधेन वेदनाक्खन्धो।

४५. एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि न हेतुसहेतुको, अत्थि न हेतुअहेतुको।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि उपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नअनुपादानियो... पे॰...। एवं दस्तविधेन वेदनाक्खन्धो। ४६. एकविधेन वेदनाक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो – अत्थि लोकियो, अत्थि लोकुत्तरो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि संकिलिइसंकिलेसिको, अत्थि असंकिलिइसंकिलेसिको, अत्थि असंकिलिइअसंकिलेसिको...पे॰...। एवं दसविधेन वेदनाक्खन्धो।

४७. एकविधेन वेदनाक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि केनचि विञ्ञेय्यो, अत्थि केनचि न विञ्ञेय्यो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि सिवतक्कसिवचारो, अत्थि अवितक्कविचारमत्तो, अत्थि अवितक्कअविचारो... पे॰...। एवं दस्तिवधेन वेदनाक्खन्धो।

४८. एकविधेन वेदनाक्खन्धो – फस्ससम्पय्तो।

द्विधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि सासवो, अत्थि अनासवो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि दस्सनेन पहातब्बो, अत्थि भावनाय पहातब्बो, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बो...पे॰...। एवं दस्तिधेन वेदनाक्खन्धो।

४९. एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

द्विधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि आसवसम्पयुत्तो, अत्थि आसवविप्पयुत्तो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि दस्सनेन पहातब्बहेतुको, अत्थि भावनाय पहातब्बहेतुको, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुको...पे॰...। एवं दस्तविधेन वेदनाक्खन्धो।

५०. एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फस्ससम्पय्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि आसर्वविष्पयुत्तसासवो, अत्थि आसर्वविष्पयुत्तअनासवो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि आचयगामी, अत्थि अपचयगामी, अत्थि नेवाचयगामिनापचयगामी...पे॰...। एवं दस्तिवधेन वेदनाक्खन्धो।

५१. एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

द्विधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि संयोजनियो, अत्थि असंयोजनियो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि सेक्खो, अत्थि असेक्खो, अत्थि नेवसेक्खनासेक्खो...पे०...। एवं दसविधेन

वेदनाक्खन्धो।

५२. एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि संयोजनसम्पयुत्तो, अत्थि संयोजनविप्पयुत्तो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि परित्तो, अत्थि महग्गतो, अत्थि अप्पमाणो...पे०...। एवं दसविधेन वेदनाक्खन्धो।

५३. एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि संयोजनविप्पयुत्तसंयोजनियो, अत्थि संयोजनविप्पयुत्तअसंयोजनियो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि परित्तारम्मणो, अत्थि महग्गतारम्मणो, अत्थि अप्पमाणारम्मणो...पे॰...। एवं दस्तिवधेन वेदनाक्खन्धो।

५४. एकविधेन वेदनाक्खन्धो – फस्ससम्पय्तो।

द्विधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि गन्थिनयो, अत्थि अगन्थिनयो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि हीनो, अत्थि मज्झिमो, अत्थि पणीतो...पे॰...। एवं दसविधेन वेदनाक्खन्धो।

५५. एकविधेन वेदनाक्खन्धो – फस्ससम्पय्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो – अत्थि गन्थसम्पयुत्तो, अत्थि गन्थविप्पयुत्तो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि मिच्छत्तनियतो, अत्थि सम्मत्तनियतो, अत्थि अनियतो...पे॰...। एवं दसविधेन वेदनाक्खन्धो।

**५६**. एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि गन्थविप्पयुत्तगन्थिनयो, अत्थि गन्थविप्पयुत्तअगन्थिनयो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि मग्गारम्मणो, अत्थि मग्गहेतुको, अत्थि मग्गाधिपति...पे॰...। एवं दसविधेन वेदनाक्खन्धो।

५७. एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो – अत्थि ओघनियो, अत्थि अनोघनियो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि उप्पन्नो, अत्थि अनुप्पन्नो, अत्थि उप्पादी...पे॰...। एवं दसिवधेन वेदनाक्खन्धो।

५८. एकविधेन वेदनाक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो – अत्थि ओघसम्पयुत्तो, अत्थि ओघविप्पयुत्तो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि अतीतो, अत्थि अनागतो, अत्थि पच्चूप्पन्नो...पे०...। एवं दसविधेन वेदनाक्खन्धो।

५९. एकविधेन वेदनाक्खन्धो – फरससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि ओघविप्पयुत्तओघनियो, अत्थि ओघविप्पयुत्तअनोघनियो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि अतीतारम्मणो, अत्थि अनागतारम्मणो, अत्थि पच्चुप्पन्नारम्मणो...पे॰...। एवं दस्तिवधेन वेदनाक्खन्धो।

६०. एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फस्ससम्पय्तो।

द्विधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि योगनियो, अत्थि अयोगनियो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि अज्झत्तो, अत्थि बहिद्धो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धो...पे॰...। एवं दसविधेन वेदनाक्खन्धो।

६१. एकविधेन वेदनाक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि योगसम्पयुत्तो, अत्थि योगविप्पयुत्तो।

तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे॰...। एवं दस्तविधेन वेदनाक्खन्धो।

#### उभतोवङ्गकं।

सत्तविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो। एवं सत्तविधेन वेदनाक्खन्धो।

अपरोपि सत्तविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि विपाको...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो। एवं सत्तविधेन वेदनाक्खन्धो।

चतुवीसितिविधेन वेदनाक्खन्धो — चक्खुसम्फरसपच्चया वेदनाक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो; सोतसम्फरसपच्चया वेदनाक्खन्धो...पे॰... घानसम्फरसपच्चया वेदनाक्खन्धो...पे॰... जिव्हासम्फरसपच्चया वेदनाक्खन्धो...पे॰... कायसम्फरसपच्चया वेदनाक्खन्धो...पे॰... मनोसम्फरसपच्चया वेदनाक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि

अकुसलो, अत्थि अब्याकतो; चक्खुसम्फरसजा वेदना, सोतसम्फरसजा वेदना, घानसम्फरसजा वेदना, जिव्हासम्फरसजा वेदना, कायसम्फरसजा वेदना, मनोसम्फरसजा वेदना। एवं चतुवीसितविधेन वेदनाक्खन्धो।

अपरोपि चतुवीसितिविधेन वेदनाक्खन्धो — चक्खुसम्फस्सपच्चया वेदनाक्खन्धो अत्थि विपाको...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो, चक्खुसम्फस्सजा वेदना...पे॰... मनोसम्फस्सजा वेदना; सोतसम्फस्सपच्चया वेदनाक्खन्धो...पे॰... घानसम्फस्सपच्चया वेदनाक्खन्धो...पे॰... जिव्हासम्फस्सपच्चया वेदनाक्खन्धो...पे॰... मनोसम्फस्सपच्चया वेदनाक्खन्धो अत्थि विपाको...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो, चक्खुसम्फस्सजा वेदना...पे॰... मनोसम्फस्सजा वेदना। एवं चतुवीसितिविधेन वेदनाक्खन्धो।

तिंसविधेन वेदनाक्खन्धो — चक्खुसम्फर्सपच्चया वेदनाक्खन्धो अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; सोतसम्फर्सपच्चया...पे॰... घानसम्फर्सपच्चया...पे॰... जिव्हासम्फर्सपच्चया...पे॰... कायसम्फर्सपच्चया...पे॰... मनोसम्फर्सपच्चया वेदनाक्खन्धो अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; चक्खुसम्फर्सजा वेदना, सोतसम्फर्सजा वेदना, घानसम्फर्सजा वेदना, जिव्हासम्फर्सजा वेदना, कायसम्फर्सजा वेदना, मनोसम्फरसजा वेदना। एवं तिंसविधेन वेदनाक्खन्धो।

बहुविधेन वेदनाक्खन्धो — चक्खुसम्फरसपच्चया वेदनाक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; सोतसम्फरसपच्चया...पे॰... घानसम्फरसपच्चया...पे॰... जिव्हासम्फरसपच्चया...पे॰... कायसम्फरसपच्चया...पे॰... मनोसम्फरसपच्चया वेदनाक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; चक्खुसम्फरसजा वेदना, सोतसम्फरसजा वेदना, घानसम्फरसजा वेदना, जिव्हासम्फरसजा वेदना, कायसम्फरसजा वेदना, मनोसम्फरसजा वेदना। एवं बहुविधेन वेदनाक्खन्धो।

अपरोपि बहुविधेन वेदनाक्खन्थो — चक्खुसम्फरसपच्चया वेदनाक्खन्थो अत्थि विपाको...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; सोतसम्फरसपच्चया वेदनाक्खन्थो...पे॰... घानसम्फरसपच्चया वेदनाक्खन्थो...पे॰... जिव्हासम्फरसपच्चया वेदनाक्खन्थो...पे॰... कायसम्फरसपच्चया वेदनाक्खन्थो...पे॰... मनोसम्फरसपच्चया वेदनाक्खन्थो अत्थि विपाको...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; चक्खुसम्फरसजा वेदना, सोतसम्फरसजा वेदना, घानसम्फरसजा वेदना, जिव्हासम्फरसजा वेदना, कायसम्फरसजा वेदना, मनोसम्फरसजा वेदना। एवं बहुविधेन वेदनाक्खन्थो।

अयं वुच्चति वेदनाक्खन्धो।

#### ३. सञ्जाक्खन्धो

६२. तत्थ कतमो सञ्जाक्खन्धो? एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो।

चतुब्बिधेन सञ्जाक्खन्धो – अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो।

पञ्चिवधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि सुखिन्द्रियसम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खिन्द्रियसम्पयुत्तो, अत्थि सोमनस्सिन्द्रियसम्पयुत्तो, अत्थि दोमनस्सिन्द्रियसम्पयुत्तो, अत्थि उपेक्खिन्द्रियसम्पयुत्तो। एवं पञ्चिवधेन सञ्जाक्खन्धो।

छिब्बिधेन सञ्जाक्खन्धो — चक्खुसम्फरसजा सञ्जा, सोतसम्फरसजा सञ्जा, घानसम्फरसजा सञ्जा, जिव्हासम्फरसजा सञ्जा, कायसम्फरसजा सञ्जा, मनोसम्फरसजा सञ्जा। एवं छिब्बिधेन सञ्जाक्खन्धो।

सत्तविधेन सञ्जाक्खन्धो — चक्खुसम्फरसजा सञ्जा, सोतसम्फरसजा सञ्जा, घानसम्फरसजा सञ्जा, जिव्हासम्फरसजा सञ्जा, कायसम्फरसजा सञ्जा, मनोधातुसम्फरसजा सञ्जा, मनोविञ्जाणधातुसम्फरसजा सञ्जा। एवं सत्तविधेन सञ्जाक्खन्धो।

अट्ठविधेन सञ्जाक्खन्धो — चक्खुसम्फरसजा सञ्जा...पे॰... कायसम्फरसजा सञ्जा अत्थि सुखसहगता, अत्थि दुक्खसहगता, मनोधातुसम्फरसजा सञ्जा, मनोविञ्जाणधातुसम्फरसजा सञ्जा। एवं अट्ठविधेन सञ्जाक्खन्धो।

नवविधेन सञ्जाक्खन्धो — चक्खुसम्फरसजा सञ्जा...पे॰... कायसम्फरसजा सञ्जा, मनोधातुसम्फरसजा सञ्जा, मनोविञ्जाणधातुसम्फरसजा सञ्जा अत्थि कुसला, अत्थि अकुसला, अत्थि अब्याकता। एवं नवविधेन सञ्जाक्खन्धो।

दसिवधेन सञ्जाक्खन्धो — चक्खुसम्फस्सजा सञ्जा...पे॰... कायसम्फस्सजा सञ्जा अत्थि सुखसहगता, अत्थि दुक्खसहगता, मनोधातुसम्फस्सजा सञ्जा, मनोविञ्जाणधातुसम्फस्सजा सञ्जा अत्थि कुसला, अत्थि अकुसला, अत्थि अब्याकता। एवं दसिवधेन सञ्जाक्खन्धो।

६३. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो – अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो...पे॰...। एवं दसिवधेन सञ्जाक्खन्धो।

६४. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फरससम्पय्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि विपाको, अत्थि विपाकधम्मधम्मो, अत्थि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो। अत्थि उपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नअनुपादानियो। अत्थि संकिलिद्वसंकिलेसिको, अत्थि असंकिलिद्वसंकिलेसिको, अत्थि असंकिलिद्वअसंकिलेसिको। अत्थि सवितक्कसविचारो, अत्थि उपेक्खासहगतो। अवितक्किवचारमत्तो, अत्थि अवितक्कअविचारो। अत्थि पीतिसहगतो, अत्थि सुखसहगतो, अत्थि उपेक्खासहगतो। अत्थि दस्सनेन पहातब्बो, अत्थि भावनाय पहातब्बो, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बो। अत्थि दस्सनेन पहातब्बहेतुको, अत्थि भावनाय पहातब्बहेतुको, अत्थि भावनाय पहातब्बहेतुको। अत्थि आचयगामी, अत्थि अपचयगामी, अत्थि नेवाचयगामिनापचयगामी। अत्थि सेक्खो, अत्थि असेक्खो, अत्थि नेवसेक्खनासेक्खो। अत्थि परित्तो, अत्थि महग्गतो, अत्थि अप्पमाणो। अत्थि परित्तारम्मणो, अत्थि महग्गतारम्मणो, अत्थि अप्पमाणोरम्मणो। अत्थि हीनो, अत्थि मज्झिमो, अत्थि पणीतो। अत्थि मिच्छत्तनियतो, अत्थि सम्मत्तनियतो, अत्थि अनियतो। अत्थि मग्गारम्मणो, अत्थि मग्गाहेतुको, अत्थि मग्गाधिपति। अत्थि उप्पन्नो, अत्थि अनुप्पन्नो, अत्थि उप्पादी। अत्थि अतीतो, अत्थि अनागतो, अत्थि पच्चुप्पन्नो। अत्थि अतीतोरम्मणो, अत्थि अनागतोरम्मणो, अत्थि पच्चुप्पन्नो। अत्थि अज्झत्तबहिद्धो। अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे०... एवं दस्विधेन सञ्जाक्खन्थो।

#### ६५. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

द्विधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि हेत्सम्पय्त्तो, अत्थि हेत्विप्पय्त्तो। अत्थि न हेत्सहेत्को, अत्थि न हेत्अहेत्को। अत्थि लोकियो, अत्थि लोकृत्तरो। अत्थि केनचि विञ्ञेय्यो, अत्थि केनचि न विञ्ञेय्यो। अत्थि सासवो, अत्थि अनासवो। अत्थि आसवसम्पय्त्तो, अत्थि आसवविष्पय्त्तो। अत्थि आसवविष्पय्त्तसासवो, अत्थि आसवविष्पय्त्तअनासवो। अत्थि संयोजनियो, अत्थि असंयोजनियो। अत्थि संयोजनसम्पय्त्तो, अत्थि संयोजनिवप्पय्त्तो। अत्थि संयोजनविप्पयुत्तसंयोजनियो, अत्थि संयोजनविप्पयुत्तअसंयोजनियो। अत्थि गन्थनियो, अत्थि अगन्थनियो। अत्थि गन्थसम्पयुत्तो, अत्थि गन्थविप्पयुत्तो। अत्थि गन्थविप्पयुत्तगन्थिनयो, अत्थि गन्थविप्पयुत्तअगन्थिनयो। अत्थि ओघनियो, अत्थि अनोघनियो। अत्थि ओघसम्पयुत्तो, अत्थि ओघविप्पयुत्तो। अत्थि ओघविप्पयुत्तओघनियो, अत्थि ओघविप्पयुत्तअनोघनियो। अत्थि योगनियो, अत्थि अयोगनियो। अत्थि योगसम्पयुत्तो, अत्थि योगविप्पयुत्तो। अत्थि योगविप्पयुत्तयोगनियो, अत्थि योगविप्पयुत्तअयोगनियो। अत्थि नीवरणियो, अत्थि अनीवरणियो। अत्थि नीवरणसम्पयुत्तो, अत्थि नीवरणविष्पयुत्तो। अत्थि नीवरणविष्पयुत्तनीवरणियो, अत्थि नीवरणविष्पयुत्तअनीवरणियो। अत्थि परामहो, अत्थि अपरामहो। अत्थि परामाससम्पयुत्तो, अत्थि परामासिवप्पयुत्तो। अत्थि परामासिवप्पयुत्तपरामहो, अत्थि परामासविष्पयुत्तअपरामद्वो। अत्थि उपादिन्नो, अत्थि अनुपादिन्नो। अत्थि उपादानियो, अत्थि अनुपादानियो। अत्थि उपादानसम्पयुत्तो, अत्थि उपादानविप्पयुत्तो। अत्थि उपादानविप्पयुत्तउपादानियो, अत्थि उपादानविप्पयुत्तअनुपादानियो। अत्थि संकिलेसिको, अत्थि असंकिलेसिको। अत्थि संकिलिहो, अत्थि असंकिलिहो। अत्थि किलेससम्पय्तो, अत्थि किलेसविप्पय्तो। अत्थि किलेसविप्पय्त्तसंकिलेसिको, अत्थि किलेसविप्पयुत्तअसंकिलेसिको। अत्थि दस्सनेन पहातब्बो, अत्थि न दस्सनेन पहातब्बो। अत्थि भावनाय पहातब्बो, अत्थि न भावनाय पहातब्बो। अत्थि दस्सनेन पहातब्बहेतुको, अत्थि न दस्सनेन पहातब्बहेतुको। अत्थि भावनाय पहातब्बहेतुको, अत्थि न भावनाय पहातब्बहेतुको। अत्थि सवितक्को, अत्थि अवितक्को। अत्थि सविचारो, अत्थि अविचारो। अत्थि सप्पीतिको, अत्थि अप्पीतिको। अत्थि पीतिसहगतो, अत्थि न पीतिसहगतो। अत्थि सुखसहगतो, अत्थि न सुखसहगतो। अत्थि उपेक्खासहगतो, अत्थि न उपेक्खासहगतो। अत्थि कामावचरो, अत्थि न कामावचरो। अत्थि रूपावचरो, अत्थि न रूपावचरो। अत्थि अरूपावचरो, अत्थि न अरूपावचरो। अत्थि परियापन्नो, अत्थि अपरियापन्नो। अत्थि निय्यानिको, अत्थि अनिय्यानिको। अत्थि नियतो, अत्थि अनियतो। अत्थि सउत्तरो, अत्थि अनुत्तरो। अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰...। एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्धो।

६६. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

द्विधेन सञ्जाक्खन्धो – अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो। अत्थि विपाको...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे॰...। एवं दस्तविधेन सञ्जाक्खन्धो।

(यथा कुसलित्तके वित्थारो, एवं सब्बेपि तिका वित्थारेतब्बा।)

दुकमूलकं।

६७. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰...। एवं दसिवधेन सञ्जाक्खन्धो।

६८. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि हेतुसम्पयुत्तो, अत्थि हेतुविप्पयुत्तो...पे०... अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰...। एवं दसिवधेन सञ्जाक्खन्धो।

६९. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो – अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो। अत्थि विपाको...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे॰...। एवं दसिवधेन सञ्जाक्खन्धो।

७०. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि हेतुसम्पयुत्तो, अत्थि हेतुविप्पयुत्तो...पे०... अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे॰...। एवं दस्तविधेन सञ्जाक्खन्धो।

#### तिकमूलकं।

७१. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो – अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰...। एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्धो।

७२. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो – फस्ससम्पय्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि हेतुसम्पयुत्तो, अत्थि हेतुविप्पयुत्तो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो...पे०...। एवं दस्तविधेन सञ्जाक्खन्धो।

७३. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि न हेतु सहेतुको, अत्थि न हेतु अहेतुको।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि विपाको, अत्थि विपाकधम्मधम्मो, अत्थि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो...पे॰...। एवं दस्तविधेन सञ्जाक्खन्धो।

७४. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो – फरससम्पयुत्तो।

द्विधेन सञ्जाक्खन्धो – अत्थि लोकियो, अत्थि लोकुत्तरो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि उपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नअनुपादानियो... पे॰...। एवं दर्साविधेन सञ्जाक्खन्धो।

७५. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

द्विधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि केनचि विञ्जेय्यो, अत्थि केनचि न विञ्जेय्यो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो – अत्थि संकिलिट्टसंकिलेसिको, अत्थि असंकिलिट्टसंकिलेसिको, अत्थि

असंकिलिद्रअसंकिलेसिको...पे॰...। एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्धो।

७६. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

द्विधेन सञ्जाक्खन्धो – अत्थि सासवो, अत्थि अनासवो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि सिवतक्कसिवचारो, अत्थि अवितक्कविचारमत्तो, अत्थि अवितक्कअविचारो... पे॰...। एवं दस्तिवधेन सञ्जाक्खन्धो।

७७. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि आसवसम्पयुत्तो, अत्थि आसवविप्पयुत्तो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि पीतिसहगतो, अत्थि सुखसहगतो, अत्थि उपेक्खासहगतो...पे०...। एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्धो।

७८. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि आसर्वविप्पयुत्तसासवो, अत्थि आसर्वविप्पयुत्तअनासवो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि दस्सनेन पहातब्बो, अत्थि भावनाय पहातब्बो, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बो...पे॰...। एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्धो।

७९. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि संयोजनियो, अत्थि असंयोजनियो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि दस्सनेन पहातब्बहेतुको, अत्थि भावनाय पहातब्बहेतुको, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुको...पे॰...। एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्धो।

८०. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि संयोजनसम्पयुत्तो, अत्थि संयोजनविप्पयुत्तो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि आचयगामी, अत्थि अपचयगामी, अत्थि नेवाचयगामिनापचयगामी...पे॰...। एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्धो।

८१. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो – फरससम्पय्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि संयोजनविष्पयुत्तसंयोजनियो, अत्थि संयोजनविष्पयुत्तअसंयोजनियो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि सेक्खो, अत्थि असेक्खो, अत्थि नेवसेक्खनासेक्खो...पे॰...। एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्धो।

८२. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फरससम्पयुत्तो।

द्विधेन सञ्जाक्खन्धो – अत्थि गन्थिनयो, अत्थि अगन्थिनयो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि परित्तो, अत्थि महग्गतो, अत्थि अप्पमाणो...पे॰...। एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्धो।

८३. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि गन्थसम्पयुत्तो, अत्थि गन्थविप्पयुत्तो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि परित्तारम्मणो, अत्थि महग्गतारम्मणो, अत्थि अप्पमाणारम्मणो...पे॰...। एवं दस्तविधेन सञ्जाक्खन्धो।

८४. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि गन्थविप्पयुत्तगन्थिनयो, अत्थि गन्थविप्पयुत्तअगन्थिनयो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि हीनो, अत्थि मज्झिमो, अत्थि पणीतो...पे०...। एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्धो।

८५. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो – अत्थि ओघनियो, अत्थि अनोघनियो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि मिच्छत्तनियतो, अत्थि सम्मत्तनियतो, अत्थि अनियतो...पे॰...। एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्धो।

८६. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि ओघसम्पयुत्तो, अत्थि ओघविप्पयुत्तो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि मग्गारम्मणो, अत्थि मग्गहेतुको, अत्थि मग्गाधिपति...पे॰...। एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्धो।

८७. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो – फरससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि ओघविप्पयुत्तओघनियो, अत्थि ओघविप्पयुत्तअनोघनियो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि उप्पन्नो, अत्थि अनुप्पन्नो, अत्थि उप्पादी...पे॰...। एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्धो।

८८. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

द्विधेन सञ्जाक्खन्धो – अत्थि योगनियो, अत्थि अयोगनियो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि अतीतो, अत्थि अनागतो, अत्थि पच्चुप्पन्नो...पे०...। एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्धो।

८९. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि योगसम्पयुत्तो, अत्थि योगविप्पयुत्तो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि अतीतारम्मणो, अत्थि अनागतारम्मणो, अत्थि पच्चुप्पन्नारम्मणो...पे॰...। एवं दर्साविधेन सञ्जाक्खन्धो।

९०. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि योगविप्पयुत्तयोगनियो, अत्थि योगविप्पयुत्तअयोगनियो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि अज्झत्तो, अत्थि बहिद्धो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धो...पे॰...। एवं दसिवधेन सञ्जाक्खन्धो।

९१. एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

द्विधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि नीवरणियो, अत्थि अनीवरणियो।

तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे०...। एवं दर्साविधेन सञ्जाक्खन्धो।

## उभतोवडुकं।

सत्तविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो। एवं सत्तविधेन सञ्जाक्खन्धो।

अपरोपि सत्तविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो... पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो। एवं सत्तविधेन सञ्जाक्खन्धो।

चतुवीसितिविधेन सञ्जाक्खन्धो — चक्खुसम्फर्सपच्चया सञ्जाक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो; सोतसम्फर्सपच्चया...पे॰... घानसम्फर्सपच्चया...पे॰... जिव्हासम्फर्सपच्चया...पे॰... कायसम्फर्सपच्चया...पे॰... मनोसम्फर्सपच्चया सञ्जाक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो; चक्खुसम्फर्सजा सञ्जा, सोतसम्फर्सजा सञ्जा, घानसम्फर्सजा सञ्जा, जिव्हासम्फर्सजा सञ्जा, कायसम्फर्सजा सञ्जा, मनोसम्फर्सजा सञ्जा। एवं चतुवीसितिविधेन सञ्जाक्खन्धो।

अपरोपि चतुवीसितिविधेन सञ्जाक्खन्धो — चक्खुसम्फरसपच्चया सञ्जाक्खन्धो अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो... पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बिहद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबिहद्धारम्मणो, चक्खुसम्फरसजा सञ्जा...पे॰... मनोसम्फरसजा सञ्जा। सोतसम्फरसपच्चया...पे॰... घानसम्फरसपच्चया...पे॰... जिव्हासम्फरसपच्चया...पे॰... कायसम्फरसपच्चया...पे॰... मनोसम्फरसपच्चया सञ्जाक्खन्धो अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बिहद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबिहद्धारम्मणो; चक्खुसम्फरसजा सञ्जा...पे॰... मनोसम्फरसजा सञ्जा। एवं चतुवीसितिविधेन सञ्जाक्खन्धो।

तिंसितिविधेन सञ्जाक्खन्धो — चक्खुसम्फस्सपच्चया सञ्जाक्खन्धो अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो, सोतसम्फस्सपच्चया...पे॰... घानसम्फस्सपच्चया ...पे॰... जिव्हासम्फस्सपच्चया...पे॰... कायसम्फस्सपच्चया...पे॰... मनोसम्फस्सपच्चया सञ्जाक्खन्धो अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो, चक्खुसम्फस्सजा सञ्जा...पे॰... मनोसम्फस्सजा सञ्जा। एवं तिंसितिविधेन सञ्जाक्खन्धो।

बहुविधेन सञ्जाक्खन्धो — चक्खुसम्फरसपच्चया सञ्जाक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो, सोतसम्फरसपच्चया ...पे॰... घानसम्फरसपच्चया...पे॰... जिव्हासम्फरसपच्चया...पे॰... कायसम्फरसपच्चया...पे॰... मनोसम्फरसपच्चया सञ्जाक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो, चक्खुसम्फरसजा सञ्जा...पे॰... मनोसम्फरसजा सञ्जा। एवं बहुविधेन सञ्जाक्खन्धो।

अपरोपि बहुविधेन सञ्जाक्खन्धो — चक्खुसम्फरसपच्चया सञ्जाक्खन्धो अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो, सोतसम्फरसपच्चया...पे॰... घानसम्फरसपच्चया...पे॰... जिव्हासम्फरसपच्चया...पे॰... कायसम्फरसपच्चया...पे॰... मनोसम्फरसपच्चया सञ्जाक्खन्धो अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो, चक्खुसम्फरसजा सञ्जा, सोतसम्फरसजा सञ्जा, घानसम्फरसजा सञ्जा, जिव्हासम्फरसजा सञ्जा, कायसम्फरसजा सञ्जा, मनोसम्फरसजा सञ्जा। एवं बहुविधेन सञ्जाक्खन्धो।

अयं वृच्चित सञ्जाक्खन्धो।

## ४. सङ्घारक्खन्धो

९२. तत्थ कतमो सङ्घारक्खन्धो? एकविधेन सङ्घारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो।

दुविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि हेतु, अत्थि न हेतु।

तिविधेन सङ्घारक्खन्धो – अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो।

चतुब्बिधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो।

पञ्चविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि सुखिन्द्रियसम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खिन्द्रियसम्पयुत्तो, अत्थि सोमनस्सिन्द्रियसम्पयुत्तो, अत्थि दोमनस्सिन्द्रियसम्पयुत्तो, अत्थि उपेक्खिन्द्रियसम्पयुत्तो। एवं पञ्चविधेन सङ्खारक्खन्धो।

छब्बिधेन सङ्घारक्खन्धो — चक्खुसम्फस्सजा चेतना, सोतसम्फस्सजा चेतना, घानसम्फस्सजा चेतना, जिव्हासम्फस्सजा चेतना, कायसम्फस्सजा चेतना, मनोसम्फस्सजा चेतना। एवं छब्बिधेन सङ्घारक्खन्धो।

सत्तविधेन सङ्खारक्खन्धो — चक्खुसम्फस्सजा चेतना, सोतसम्फस्सजा चेतना, घानसम्फस्सजा चेतना, जिव्हासम्फस्सजा चेतना, कायसम्फस्सजा चेतना, मनोधातुसम्फस्सजा चेतना, मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सजा चेतना। एवं सत्तविधेन सङ्खारक्खन्धो।

अट्ठविधेन सङ्खारक्खन्धो — चक्खुसम्फरसजा चेतना...पे॰... कायसम्फरसजा चेतना अत्थि सुखसहगता, अत्थि दुक्खसहगता, मनोधातुसम्फरसजा चेतना, मनोविञ्ञाणधातुसम्फरसजा चेतना। एवं अट्ठविधेन सङ्खारक्खन्धो।

नवविधेन सङ्खारक्खन्धो — चक्खुसम्फरसजा चेतना...पे॰... मनोधातुसम्फरसजा चेतना, मनोविञ्ञाणधातुसम्फरसजा चेतना अत्थि कुसला, अत्थि अकुसला, अत्थि अब्याकता। एवं नविवधेन सङ्खारक्खन्धो।

दस्तविधेन सङ्घारक्खन्धो — चक्खुसम्फस्सजा चेतना...पे॰... कायसम्फस्सजा चेतना अत्थि सुखसहगता, अत्थि दुक्खसहगता, मनोधातुसम्फस्सजा चेतना, मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सजा चेतना अत्थि कुसला, अत्थि अकुसला, अत्थि अब्याकता। एवं दस्तविधेन सङ्घारक्खन्धो।

९३. एकविधेन सङ्खारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो।

दुविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि हेतु, अत्थि न हेतु।

तिविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो। अत्थि विपाको, अत्थि विपाकधम्मधम्मो, अत्थि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो। अत्थि उपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नअनुपादानियो। अत्थि संकिलिहुसंिकलेसिको, अत्थि असंिकलिहुसंिकलेसिको। अत्थि सवितक्कसविचारो, अत्थि अवितक्किविचारमत्तो, अत्थि अवितक्किविचारो। अत्थि पीतिसहगतो, अत्थि सुखसहगतो, अत्थि उपेक्खासहगतो। अत्थि दस्सनेन पहातब्बो, अत्थि भावनाय पहातब्बो, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बो। अत्थि दस्सनेन

पहातब्बहेतुको, अत्थि भावनाय पहातब्बहेतुको, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुको। अत्थि आचयगामी, अत्थि अपचयगामी, अत्थि नेवाचयगामिनापचयगामी। अत्थि सेक्खो, अत्थि असेक्खो, अत्थि नेवसेक्खनासेक्खो। अत्थि परित्तो, अत्थि महग्गतो, अत्थि अप्पमाणो। अत्थि परित्तारम्मणो, अत्थि महग्गतारम्मणो, अत्थि मण्झमो, अत्थि पणीतो। अत्थि मिच्छत्तनियतो, अत्थि सम्मत्तनियतो, अत्थि अनियतो। अत्थि मग्गारम्मणो, अत्थि मग्गहेतुको, अत्थि मग्गाधिपति। अत्थि उप्पन्नो, अत्थि अनुप्पन्नो, अत्थि उप्पादी। अत्थि अतीतो, अत्थि अनागतो, अत्थि पच्चुप्पन्नो। अत्थि अतीतारम्मणो, अत्थि अनागतारम्मणो, अत्थि पच्चुप्पन्नारम्मणो। अत्थि अज्झत्ता, अत्थि बहिद्धो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धो। अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तवहिद्धारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तवहिद्धारम्मणो...। एवं दस्तिधेन सङ्घारक्खन्धो।

#### ९४. एकविधेन सङ्घारक्खन्धो – चित्तसम्पय्तो।

दुविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको। अत्थि हेतुसम्पयुत्तो, अत्थि हेतुविप्पयुत्तो। अत्थि हेतु चेव सहेतुको च, अत्थि सहेतुको चेव न च हेतु। अत्थि हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तो च, अत्थि हेतुसम्पयुत्तो चेव न च हेतु। अत्थि न हेतु सहेतुको, अत्थि न हेतु अहेतुको। अत्थि लोकियो, अत्थि लोकुत्तरो। अत्थि केनचि विञ्ञेय्यो, अत्थि केनचि न विञ्ञेय्यो। अत्थि आसवो, अत्थि नो आसवो। अत्थि सासवो, अत्थि अनासवो। अत्थि आसवसम्पयुत्तो, अत्थि आसविवप्पयुत्तो। अत्थि आसवो चेव सासवो च, अत्थि सासवो चेव नो च आसवो। अत्थि आसविवप्पयुत्तो। अत्थि आसवसम्पयुत्तो च, अत्थि आसविवप्पयुत्तसासवो। अत्थि आसविवप्पयुत्तअनासवो। अत्थि संयोजनं, अत्थि नो संयोजनं। अत्थि संयोजनियो, अत्थि असंयोजनियो। अत्थि संयोजनसम्पयुत्तो, अत्थि संयोजनवप्पयुत्तो। अत्थि संयोजनरुचेव संयोजनसम्पयुत्तो च, अत्थि संयोजनसम्पयुत्तो च, अत्थि संयोजनसम्पयुत्तो च, अत्थि संयोजनसम्पयुत्तो च, अत्थि संयोजनसम्पयुत्तो। अत्थि संयोजनसम्पयुत्तो च, अत्थि संयोजनसम्पयुत्तो। अत्थि संयोजनसम्पयुत्तो च नो च संयोजनविप्पयुत्तसंयोजिनयो, अत्थि संयोजनविप्पयुत्तसंयोजिनयो।

अत्थि गन्थो, अत्थि नो गन्थो। अत्थि गन्थिनयो, अत्थि अगन्थिनयो। अत्थि गन्थसम्पयुत्तो, अत्थि गन्थिवप्पयुत्तो। अत्थि गन्थिनयो चे त्र गन्थिनयो। अत्थि गन्थिसम्पयुत्तो चे त्र गन्थिनयो। अत्थि अघो, अत्थि नो ओघो। अत्थि ओघिनयो, अत्थि अोघिनयो। अत्थि ओघिनयो चे अोघोनयो चे त्र अघिनयो चे अोघो। अत्थि ओघिनयो चे त्र अोघिनयो चे त्र अघो। अत्थि ओघिनयो चे त्र अघो। अत्थि ओघिनयो चे त्र अोघिनयो चे त्र अोघिनयो चे त्र अोघिनयो चे त्र अोघो। अत्थि ओघिनयो चे अोघो। अत्थि ओघिनयो। अत्थि ओघिनयो। अत्थि ओघिनयो, अत्थि ओघिनयो, अत्थि ओघिनयो। अत्थि योगिनयो। अत्थि योगिनयो। अत्थि योगिनयो चे त्र त्र योगिनयो चे त्र वोगिनयो। अत्थि योगिनयो। अत्थि योगिनयो चे त्र अत्थि योगिनयो चे त्र अत्थि योगिनयो। अत्थि वित्रणियो। अत्थि वोवरणं। अत्थि नीवरणंयो। अत्थि नीवरणंयो।। अत्थि नीवरणंयो।। अत्थि नीवरणंविप्ययुत्ती।। अत्थि नीवरणंवेव नीवरणंवेव नीवरणंवेव नीवरणंवेवयुत्ती।। अत्थि नीवरणंवेवयो।। अत्थि नीवरणंवेवयो।। अत्थि नीवरणंवेवयो।।

अत्थि परामासो, अत्थि नो परामासो। अत्थि परामट्ठो, अत्थि अपरामट्ठो। अत्थि परामाससम्पय्त्तो, अत्थि

परामासिवप्पयुत्तो। अत्थि परामासो चेव परामट्ठो च, अत्थि परामट्ठो चेव नो च परामासो। अत्थि परामासिवप्पयुत्तपरामट्ठो, अत्थि परामासिवप्पयुत्तअपरामट्ठो। अत्थि उपादिन्नो, अत्थि अनुपादिन्नो। अत्थि उपादानं, अत्थि नो उपादानं। अत्थि उपादानियो, अत्थि अनुपादानियो। अत्थि उपादानसम्पयुत्तो, अत्थि उपादानिवप्पयुत्तो। अत्थि उपादानञ्चेव उपादानियो च, अत्थि उपादानियो चेव नो च उपादानं। अत्थि उपादानञ्चेव उपादानसम्पयुत्तो चेव नो च उपादानं। अत्थि उपादानियो, अत्थि उपादानिवप्पयुत्तअनुपादानियो।

अत्थि किलेसो, अत्थि नो किलेसो। अत्थि संकिलेसिको, अत्थि असंकिलेसिको। अत्थि संकिलिहो, अत्थि असंकिलिहो। अत्थि किलेससम्पयुत्तो, अत्थि किलेसविप्पयुत्तो। अत्थि किलेसो चेव संकिलेसिको च, अत्थि संकिलेसिको चेव नो च किलेसो। अत्थि किलेसो चेव संकिलिहो च, अत्थि संकिलिहो चेव नो च किलेसो। अत्थि किलेसो चेव किलेससम्पयुत्तो च, अत्थि किलेससम्पयुत्तो चेव नो च किलेसो। अत्थि किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिको, अत्थि किलेसविप्पयुत्तअसंकिलेसिको। अत्थि दस्सनेन पहातब्बो, अत्थि न दस्सनेन पहातब्बो। अत्थि भावनाय पहातब्बो, अत्थि न भावनाय पहातब्बो। अत्थि दस्सनेन पहातब्बहेतुको, अत्थि न दस्सनेन पहातब्बहेतुको। अत्थि भावनाय पहातब्बहेतुको।

अत्थि सिवतक्को, अत्थि अवितक्को। अत्थि सिवचारो, अत्थि अविचारो। अत्थि सप्पीतिको, अत्थि अप्पीतिको। अत्थि पीतिसहगतो, अत्थि न पीतिसहगतो। अत्थि सुखसहगतो, अत्थि न सुखसहगतो। अत्थि उपेक्खासहगतो, अत्थि न उपेक्खासहगतो। अत्थि कामावचरो, अत्थि न कामावचरो। अत्थि रूपावचरो, अत्थि न रूपावचरो। अत्थि अरूपावचरो, अत्थि न अरूपावचरो। अत्थि पिरयापन्नो, अत्थि अपिरयापन्नो। अत्थि निय्यानिको, अत्थि अनिय्यानिको। अत्थि नियतो, अत्थि अनियतो। अत्थि सउत्तरो, अत्थि अनुत्तरो। अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो – अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰...। एवं दसविधेन सङ्खारक्खन्धो।

९५. एकविधेन सङ्खारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो।

दुविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे॰...। एवं दस्तविधेन सङ्खारक्खन्धो।

#### दुकमूलकं।

९६. एकविधेन सङ्घारक्खन्धो – चित्तसम्पयुत्तो।

दुविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि हेतु, अत्थि न हेतु।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰...। एवं दसिवधेन सङ्खारक्खन्धो।

९७. एकविधेन सङ्खारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो।

दुविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰...। एवं दसिवधेन सङ्खारक्खन्धो।

९८. एकविधेन सङ्घारक्खन्धो – चित्तसम्पयुत्तो।

दुविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि हेतु, अत्थि न हेतु।

तिविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे०...। एवं दस्तविधेन सङ्घारक्खन्धो।

९९. एकविधेन सङ्खारक्खन्धो – चित्तसम्पय्तो।

दुविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे॰...। एवं दर्साविधेन सङ्खारक्खन्धो।

#### तिकमूलकं।

१००. एकविधेन सङ्घारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो।

द्विधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि हेत्, अत्थि न हेत्।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो – अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰...। एवं दसविधेन सङ्खारक्खन्धो।

१०१. एकविधेन सङ्घारक्खन्धो चित्तसम्पयुत्तो।

दुविधेन सङ्खारक्खन्धो अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो...पे०...। एवं दस्तविधेन सङ्घारक्खन्धो।

१०२. एकविधेन सङ्घारक्खन्धो – चित्तसम्पय्तो।

दुविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि हेतुसम्पयुत्तो, अत्थि हेतुविप्पयुत्तो।

तिविधेन सङ्खारक्खन्थो — अत्थि विपाको, अत्थि विपाकधम्मधम्मो, अत्थि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो...पे॰...। एवं दस्तविधेन सङ्खारक्खन्थो। १०३. एकविधेन सङ्खारक्खन्धो – चित्तसम्पयुत्तो।

दुविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि हेतु चेव सहेतुको च, अत्थि सहेतुको चेव न च हेतु।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि उपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नअनुपादानियो... पे॰...। एवं दस्तविधेन सङ्खारक्खन्धो।

१०४. एकविधेन सङ्घारक्खन्धो – चित्तसम्पयुत्तो।

दुविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तो च, अत्थि हेतुसम्पयुत्तो चेव न च हेतु।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि संकिलिइसंकिलेसिको, अत्थि असंकिलिइसंकिलेसिको, अत्थि असंकिलिइअसंकिलेसिको...पे॰...। एवं दसविधेन सङ्खारक्खन्धो।

१०५. एकविधेन सङ्खारकखन्धो – चित्तसम्पय्त्तो।

दुविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि न हेतु सहेतुको, अत्थि न हेतु अहेतुको।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि सिवतक्कसिवचारो, अत्थि अवितक्कविचारमत्तो, अत्थि अवितक्कअविचारो... पे॰...। एवं दस्तिवधेन सङ्खारक्खन्धो।

१०६. एकविधेन सङ्घारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो।

द्विधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि लोकियो, अत्थि लोकृत्तरो।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि पीतिसहगतो, अत्थि सुखसहगतो, अत्थि उपेक्खासहगतो...पे॰...। एवं दसविधेन सङ्खारक्खन्धो।

१०७. एकविधेन सङ्घारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो।

द्विधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि केनचि विञ्लेय्यो, अत्थि केनचि न विञ्लेय्यो।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि दस्सनेन पहातब्बो, अत्थि भावनाय पहातब्बो, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बो...पे॰...। एवं दसविधेन सङ्खारक्खन्धो।

१०८. एकविधेन सङ्खारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो।

द्विधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि आसवो, अत्थि नो आसवो।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि दस्सनेन पहातब्बहेतुको, अत्थि भावनाय पहातब्बहेतुको, अत्थि नेव दस्सनेन न

भावनाय पहातब्बहेतुको...पे०...। एवं दसविधेन सङ्घारक्खन्धो।

१०९. एकविधेन सङ्घारक्खन्धो – चित्तसम्पय्तो।

द्विधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि सासवो, अत्थि अनासवो।

तिविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि आचयगामी, अत्थि अपचयगामी, अत्थि नेवाचयगामिनापचयगामी...पे०...। एवं दस्तिवधेन सङ्घारक्खन्धो।

११०. एकविधेन सङ्खारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो।

द्विधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि आसवसम्पयुत्तो, अत्थि आसवविप्पयुत्तो।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि सेक्खो, अत्थि असेक्खो, अत्थि नेवसेक्खनासेक्खो...पे॰...। एवं दसिवधेन सङ्खारक्खन्धो।

१११. एकविधेन सङ्खारक्खन्धो – चित्तसम्पयुत्तो।

द्विधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि आसवो चेव सासवो च, अत्थि सासवो चेव नो च आसवो।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि परित्तो, अत्थि महग्गतो, अत्थि अप्पमाणो...पे०...। एवं दसविधेन सङ्खारक्खन्धो।

११२. एकविधेन सङ्खारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो।

दुविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि आसवो चेव आसवसम्पयुत्तो च, अत्थि आसवसम्पयुत्तो चेव नो च आसवो।

तिविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि परित्तारम्मणो, अत्थि महग्गतारम्मणो, अत्थि अप्पमाणारम्मणो...पे॰...। एवं दस्तिवधेन सङ्घारक्खन्धो।

११३. एकविधेन सङ्खारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो।

दुविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि आसवविप्पयुत्तसासवो, अत्थि आसविप्पयुत्तअनासवो।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि हीनो, अत्थि मज्झिमो, अत्थि पणीतो...पे०...। एवं दसविधेन सङ्खारक्खन्धो।

११४. एकविधेन सङ्खारक्खन्धो – चित्तसम्पयुत्तो।

दुविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि संयोजनं, अत्थि नो संयोजनं।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि मिच्छत्तनियतो, अत्थि सम्मत्तनियतो, अत्थि अनियतो...पे॰...। एवं दसविधेन

सङ्खारक्खन्धो।

११५. एकविधेन सङ्घारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो।

द्विधेन सङ्खारक्खन्धो – अत्थि संयोजनियो, अत्थि असंयोजनियो।

तिविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि मग्गारम्मणो, अत्थि मग्गहेतुको, अत्थि मग्गाधिपति...पे०...। एवं दसविधेन सङ्घारक्खन्धो।

११६. एकविधेन सङ्घारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो।

दुविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि संयोजनसम्पयुत्तो, अत्थि संयोजनविप्पयुत्तो।

तिविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि उप्पन्नो, अत्थि अनुप्पन्नो, अत्थि उप्पादी...पे०...। एवं दसविधेन सङ्घारक्खन्धो।

११७. एकविधेन सङ्खारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो।

द्विधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि संयोजनञ्चेव संयोजनियो च, अत्थि संयोजनियो चेव नो च संयोजनं।

तिविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि अतीतो, अत्थि अनागतो, अत्थि पच्चप्पन्नो...पे०...। एवं दसविधेन सङ्घारक्खन्धो।

११८. एकविधेन सङ्खारक्खन्धो – चित्तसम्पय्तो।

दुविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि संयोजनञ्चेव संयोजनसम्पयुत्तो च, अत्थि संयोजनसम्पयुत्तो चेव नो च संयोजनं।

तिविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि अतीतारम्मणो, अत्थि अनागतारम्मणो, अत्थि पच्चुप्पन्नारम्मणो...पे॰...। एवं दस्तिवधेन सङ्घारक्खन्धो।

११९. एकविधेन सङ्खारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो।

दुविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि संयोजनविप्पयुत्तसंयोजनियो, अत्थि संयोजनविप्पयुत्तअसंयोजनियो।

तिविधेन सङ्खारक्खन्थो — अत्थि अज्झत्तो, अत्थि बहिद्धो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धो...पे॰...। एवं दसिवधेन सङ्खारक्खन्थो।

१२०. एकविधेन सङ्खारक्खन्धो – चित्तसम्पयुत्तो।

द्विधेन सङ्खारक्खन्धो – अत्थि गन्थो, अत्थि नो गन्थो।

तिविधेन सङ्खारक्खन्धो — अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे०...। एवं

#### दसविधेन सङ्खारक्खन्धो।

#### उभतोवडुकं।

सत्तविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो; अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो। एवं सत्तविधेन सङ्घारक्खन्धो।

अपरोपि सत्तविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो; अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो... पे०... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो; अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो। एवं सत्तविधेन सङ्घारक्खन्धो।

चतुवीसितिविधेन सङ्घारक्खन्धो — चक्खुसम्फस्सपच्चया सङ्घारक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो; सोतसम्फस्सपच्चया...पे॰... घानसम्फस्सपच्चया...पे॰... जिव्हासम्फस्सपच्चया...पे॰... कायसम्फस्सपच्चया... पे॰... मनोसम्फस्सपच्चया सङ्घारक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो; चक्खुसम्फस्सजा चेतना... पे॰... मनोसम्फस्सजा चेतना। एवं चतुवीसितिविधेन सङ्घारक्खन्धो।

अपरोपि चतुवीसितिविधेन सङ्घारक्खन्धो — चक्खुसम्फरसपच्चया सङ्घारक्खन्धो अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो... पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो; चक्खुसम्फरसजा चेतना...पे॰... मनोसम्फरसपच्चया...पे॰... घानसम्फरसपच्चया...पे॰... जिव्हासम्फरसपच्चया...पे॰... कायसम्फरसपच्चया...पे॰... मनोसम्फरसपच्चया सङ्घारक्खन्धो अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो; चक्खुसम्फरसजा चेतना, सोतसम्फरसजा चेतना, घानसम्फरसजा चेतना, जिव्हासम्फरसजा चेतना, कायसम्फरसजा चेतना, मनोसम्फरसजा चेतना। एवं चतुवीसितिविधेन सङ्घारक्खन्धो।

तिंसितिविधेन सङ्खारक्खन्धो — चक्खुसम्फस्सपच्चया सङ्खारक्खन्धो अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; सोतसम्फस्सपच्चया...पे॰... घानसम्फस्सपच्चया ...पे॰... जिव्हासम्फस्सपच्चया...पे॰... कायसम्फस्सपच्चया...पे॰... मनोसम्फस्सपच्चया सङ्खारक्खन्धो अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; चक्खुसम्फस्सजा चेतना...पे॰... मनोसम्फस्सजा चेतना। एवं तिंसितिविधेन सङ्खारक्खन्धो।

बहुविधेन सङ्घारक्खन्धो — चक्खुसम्फरसपच्चया सङ्घारक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; सोतसम्फरसपच्चया...पे॰... घानसम्फरसपच्चया...पे॰... जिव्हासम्फरसपच्चया...पे॰... कायसम्फरसपच्चया...पे॰... मनोसम्फरसपच्चया सङ्घारक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; चक्खुसम्फरसजा चेतना, सोतसम्फरसजा चेतना, घानसम्फरसजा चेतना, जिव्हासम्फरसजा चेतना, कायसम्फरसजा चेतना, मनोसम्फरसजा चेतना। एवं बहुविधेन सङ्घारक्खन्धो।

अपरोपि बहुविधेन सङ्घारक्खन्धो — चक्खुसम्फस्सपच्चया सङ्घारक्खन्धो अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; सोतसम्फस्सपच्चया...पे॰... घानसम्फस्सपच्चया...पे॰... जिव्हासम्फस्सपच्चया...पे॰... कायसम्फस्सपच्चया...पे॰... मनोसम्फस्सपच्चया सङ्घारक्खन्धो अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो ...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; चक्खुसम्फस्सजा चेतना, सोतसम्फस्सजा चेतना, घानसम्फस्सजा चेतना, जिव्हासम्फस्सजा चेतना, कायसम्फस्सजा चेतना, मनोसम्फस्सजा चेतना। एवं बहुविधेन सङ्घारक्खन्धो।

अयं वृच्चित सङ्घारक्खन्धो।

#### ५. विञ्ञाणक्खन्धो

१२१. तत्थ कतमो विञ्ञाणक्खन्धो? एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो।

चतुब्बिधेन विञ्ञाणक्खन्धो – अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो।

पञ्चिवधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि सुखिन्द्रियसम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खिन्द्रियसम्पयुत्तो, अत्थि सोमनस्सिन्द्रियसम्पयुत्तो, अत्थि दोमनस्सिन्द्रियसम्पयुत्तो, अत्थि उपेक्खिन्द्रियसम्पयुत्तो। एवं पञ्चिवधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

छिब्बिधेन विञ्ञाणक्खन्धो — चक्खुविञ्ञाणं, सोतिवञ्ञाणं, घानिवञ्ञाणं, जिव्हाविञ्ञाणं, कायविञ्ञाणं, मनोविञ्ञाणं। एवं छिब्बिधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

सत्तविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — चक्खुविञ्ञाणं, सोतिवञ्ञाणं, घानिवञ्ञाणं, जिव्हाविञ्ञाणं, कायविञ्ञाणं, मनोधातु, मनोविञ्ञाणधातु । एवं सत्तविधेन विञ्ञाणक्खन्धो ।

अडुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — चक्खुविञ्ञाणं, सोतविञ्ञाणं, घानविञ्ञाणं, जिव्हाविञ्ञाणं, कायविञ्ञाणं अत्थि सुखसहगतं, अत्थि दुक्खसहगतं, मनोधातु, मनोविञ्ञाणधातु। एवं अडुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

नवविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — चक्खुविञ्ञाणं, सोतविञ्ञाणं, घानविञ्ञाणं, जिव्हाविञ्ञाणं, कायविञ्ञाणं, मनोधातु, मनोविञ्ञाणधातु अत्थि कुसलं, अत्थि अकुसलं, अत्थि अब्याकतं। एवं नविवधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

दस्तिधेन विञ्ञाणक्खन्धो — चक्खुविञ्ञाणं...पे॰... कायविञ्ञाणं अत्थि सुखसहगतं, अत्थि दुक्खसहगतं, मनोधातु, मनोविञ्ञाणधातु अत्थि कुसलं, अत्थि अकुसलं, अत्थि अब्याकतं। एवं दस्तिधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

## १२२. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन विञ्जाणक्खन्धो — अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो। अत्थि विपाको, अत्थि विपाकधम्मधम्मो, अत्थि नेवविपाकनिवपाकधम्मधम्मो। अत्थि उपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नुपादानियो। अत्थि संकिलिट्टसंकिलेसिको, अत्थि असंकिलिट्टसंकिलेसिको, अत्थि असंकिलिट्टअसंकिलेसिको। अत्थि सवितक्कसविचारो, अत्थि अवितक्कअविचारो। अत्थि अवितक्कअविचारो। अत्थि पीतिसहगतो, अत्थि सुखसहगतो, अत्थि उपेक्खासहगतो। अत्थि दस्सनेन पहातब्बो, अत्थि भावनाय पहातब्बो, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बो। अत्थि दस्सनेन पहातब्बहेतुको, अत्थि भावनाय पहातब्बहेतुको, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुको। अत्थि आचयगामी, अत्थि अपचयगामी, अत्थि अपचयगामी, अत्थि नेवाचयगामिनापचयगामी। अत्थि सेक्खो, अत्थि असेक्खो, अत्थि अपमाणारम्मणो। अत्थि पिरत्तो, अत्थि महग्गतो, अत्थि अपमाणारम्मणो। अत्थि पिरत्तो, अत्थि महग्गतो, अत्थि अपमाणारम्मणो। अत्थि हीनो, अत्थि मज्ज्ञिमो, अत्थि पणीतो। अत्थि मिच्छत्तनियतो, अत्थि सम्मत्तनियतो, अत्थि अनियतो। अत्थि मगगारम्मणो, अत्थि मगगहेतुको, अत्थि मगगाधिपित। अत्थि उप्पन्तो, अत्थि अनुप्पन्तो, अत्थि उप्पन्तो। अत्थि अत्थि अनागतो, अत्थि पच्चुप्पन्तो। अत्थि अत्थि अत्थि अन्झत्त्तिहद्धारम्मणो, अत्थि विञ्जाणक्खन्थो।

#### १२३. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि हेतुसम्पयुत्तो, अत्थि हेतुविप्पयुत्तो। अत्थि न हेतु सहेतुको, अत्थि न हेतु अहेतुको। अत्थि लोकियो, अत्थि लोकुत्तरो। अत्थि केनिच विञ्ञेय्यो, अत्थि केनिच न विञ्ञेय्यो। अत्थि सासवो, अत्थि अनासवो। अत्थि आसविष्पयुत्तो। अत्थि आसविव्पयुत्ता। अत्थि आसविष्पयुत्तसासवो, अत्थि आसविष्पयुत्तसासवो। अत्थि संयोजनियो, अत्थि असंयोजिनयो। अत्थि संयोजनसम्पयुत्तो, अत्थि संयोजनियो। अत्थि संयोजनिवप्ययुत्तसंयोजिनयो, अत्थि संयोजनिवप्ययुत्तअसंयोजिनयो।

अत्थि गन्थिनयो, अत्थि अगन्थिनयो। अत्थि गन्थसम्पयुत्तो, अत्थि गन्थिवप्पयुत्तो। अत्थि गन्थिवप्पयुत्तगन्थिनयो, अत्थि गन्थिवप्पयुत्तअगन्थिनयो। अत्थि ओघिवप्पयुत्तो। अत्थि ओघिवप्पयुत्तो। अत्थि ओघिवप्पयुत्तो। अत्थि ओघिवप्पयुत्तओघिनयो, अत्थि ओघिवप्पयुत्तअनोघिनयो। अत्थि योगिनयो, अत्थि अयोगिनयो। अत्थि योगसम्पयुत्तो, अत्थि योगिवप्पयुत्तो। अत्थि योगिवप्पयुत्तयोगिनयो, अत्थि योगिवप्पयुत्तअयोगिनयो। अत्थि नीवरिणयो, अत्थि अनीवरिणयो। अत्थि नीवरणसम्पयुत्तो, अत्थि नीवरणविप्पयुत्तभीवरिणयो, अत्थि नीवरणविप्पयुत्तअनीवरिणयो।

अत्थि परामद्वो, अत्थि अपरामद्वो। अत्थि परामाससम्पयुत्तो, अत्थि परामासिवप्पयुत्तो। अत्थि परामासिवप्पयुत्तपरामद्वो, अत्थि परामासिवप्पयुत्तअपरामद्वो। अत्थि उपादिन्नो, अत्थि अनुपादिन्नो। अत्थि उपादानियो, अत्थि अनुपादानियो। अत्थि उपादानसम्पयुत्तो, अत्थि उपादानिवप्पयुत्तो। अत्थि उपादानिवप्पयुत्तउपादानियो, अत्थि उपादानविप्पयुत्तअनुपादानियो। अत्थि संकिलेसिको, अत्थि असंकिलेसिको। अत्थि संकिलिट्ठो, अत्थि असंकिलिट्ठो। अत्थि किलेससम्पयुत्तो, अत्थि किलेसविप्पयुत्तो। अत्थि किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिको, अत्थि किलेसविप्पयुत्तअसंकिलेसिको। अत्थि दस्सनेन पहातब्बो, अत्थि न दस्सनेन पहातब्बो। अत्थि भावनाय पहातब्बो, अत्थि न भावनाय पहातब्बो। अत्थि दस्सनेन पहातब्बहेतुको, अत्थि न दस्सनेन पहातब्बहेतुको। अत्थि भावनाय पहातब्बहेतुको। अत्थि न भावनाय पहातब्बहेतुको।

अत्थि सिवतक्को, अत्थि अवितक्को। अत्थि सिवचारो, अत्थि अविचारो। अत्थि सप्पीतिको, अत्थि अप्पीतिको। अत्थि पीतिसहगतो, अत्थि न पीतिसहगतो। अत्थि सुखसहगतो, अत्थि न सुखसहगतो। अत्थि उपेक्खासहगतो, अत्थि न उपेक्खासहगतो। अत्थि कामावचरो, अत्थि न कामावचरो। अत्थि रूपावचरो, अत्थि न रूपावचरो। अत्थि अरूपावचरो, अत्थि न अरूपावचरो, अत्थि पिरयापन्नो, अत्थि अपिरयापन्नो। अत्थि निय्यानिको, अत्थि अनिय्यानिको। अत्थि नियतो, अत्थि अनियतो। अत्थि सउत्तरो, अत्थि अनुत्तरो। अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१२४. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो – अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो। अत्थि विपाको...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे॰...। एवं दस्तविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

## दुकमूलकं।

१२५. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे०...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१२६. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पय्त्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि हेतुसम्पयुत्तो, अत्थि हेतुविप्पयुत्तो...पे०... अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे०...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो। १२७. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो। अत्थि विपाको...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे॰...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१२८. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फरससम्पय्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि हेतुसम्पयुत्तो, अत्थि हेतुविप्पयुत्तो...पे॰... अत्थि सरणो, अत्थि अरणो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे॰...। एवं दस्तविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

## तिकमूलकं।

१२९. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰...। एवं दसिवधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१३०. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि हेतुसम्पयुत्तो, अत्थि हेतुविप्पयुत्तो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो...पे०...। एवं दस्तिवधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१३१. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि न हेतु सहेतुको, अत्थि न हेतुअहेतुको।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि विपाको, अत्थि विपाकधम्मधम्मो, अत्थि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो...पे॰...। एवं दस्तविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१३२. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो – अत्थि लोकियो, अत्थि लोकुत्तरो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि उपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नुपादानियो, अत्थि अनुपादिन्नअनुपादानियो...पे॰...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१३३. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि केनचि विञ्ञेय्यो, अत्थि केनचि न विञ्ञेय्यो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि संकिलिइसंकिलेसिको, अत्थि असंकिलिइसंकिलेसिको, अत्थि असंकिलिइअसंकिलेसिको...पे॰...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१३४. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो – अत्थि सासवो, अत्थि अनासवो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि सिवतक्कसविचारो, अत्थि अवितक्कविचारमत्तो, अत्थि अवितक्कअविचारो... पे॰...। एवं दर्सविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१३५. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पय्त्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि आसवसम्पयुत्तो, अत्थि आसवविप्पयुत्तो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि पीतिसहगतो, अत्थि सुखसहगतो, अत्थि उपेक्खासहगतो...पे॰...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१३६. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि आसर्वविप्पयुत्तसासवो, अत्थि आसर्वविप्पयुत्तअनासवो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि दस्सनेन पहातब्बो, अत्थि भावनाय पहातब्बो, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बो...पे॰...। एवं दसिवधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१३७. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि संयोजनियो, अत्थि असंयोजनियो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि दस्सनेन पहातब्बहेतुको, अत्थि भावनाय पहातब्बहेतुको, अत्थि नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुको...पे॰...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो। १३८. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि संयोजनसम्पयुत्तो, अत्थि संयोजनविप्पयुत्तो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि आचयगामी, अत्थि अपचयगामी, अत्थि नेवाचयगामिनापचयगामी...पे॰...। एवं दस्तिवधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१३९. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि संयोजनविप्पयुत्तसंयोजनियो, अत्थि संयोजनविप्पयुत्तअसंयोजनियो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि सेक्खो, अत्थि असेक्खो, अत्थि नेवसेक्खनासेक्खो...पे॰...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१४०. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

द्विधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि गन्थिनयो, अत्थि अगन्थिनयो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि परित्तो, अत्थि महग्गतो, अत्थि अप्पमाणो...पे॰...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१४१. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फरससम्पयुत्तो।

द्विधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि गन्थसम्पय्तो, अत्थि गन्थविप्पय्तो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि परित्तारम्मणो, अत्थि महग्गतारम्मणो, अत्थि अप्पमाणारम्मणो...पे॰...। एवं दस्तिवधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१४२. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फरससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि गन्थविप्पयुत्तगन्थिनयो, अत्थि गन्थविप्पयुत्तअगन्थिनयो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि हीनो, अत्थि मज्झिमो, अत्थि पणीतो...पे॰...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१४३. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

द्विधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि ओघनियो, अत्थि अनोघनियो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि मिच्छत्तनियतो, अत्थि सम्मत्तनियतो, अत्थि अनियतो...पे॰...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो। १४४. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो – फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि ओघसम्पयुत्तो, अत्थि ओघविप्पयुत्तो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि मग्गारम्मणो, अत्थि मग्गहेतुको, अत्थि मग्गाधिपति...पे॰...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१४५. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि ओघविप्पयुत्तओघनियो, अत्थि ओघविप्पयुत्तअनोघनियो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि उप्पन्नो, अत्थि अनुप्पन्नो, अत्थि उप्पादी...पे॰...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१४६. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

द्विधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि योगनियो, अत्थि अयोगनियो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि अतीतो, अत्थि अनागतो, अत्थि पच्चुप्पन्नो...पे॰...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१४७. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फरससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि योगसम्पयुत्तो, अत्थि योगविप्पयुत्तो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि अतीतारम्मणो, अत्थि अनागतारम्मणो, अत्थि पच्चुप्पन्नारम्मणो...पे॰...। एवं दस्तविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१४८. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

दुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि योगविष्पयुत्तयोगनियो, अत्थि योगविष्पयुत्तअयोगनियो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि अज्झत्तो, अत्थि बहिद्धो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धो...पे॰...। एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

१४९. एकविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो।

द्विधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि नीवरिणयो, अत्थि अनीवरिणयो।

तिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो...पे०...।

#### एवं दसविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

## उभतोवड्डकं।

सत्तविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो। एवं सत्तविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

अपरोपि सत्तविधेन विञ्ञाणक्खन्थो — अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो... पे०... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो। एवं सत्तविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

चतुर्वीसितिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — चक्खुसम्फरसपच्चया विञ्ञाणक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो; सोतसम्फरसपच्चया...पे॰... घानसम्फरसपच्चया...पे॰... जिव्हासम्फरसपच्चया...पे॰... कायसम्फरसपच्चया...पे॰... मनोसम्फरसपच्चया विञ्ञाणक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो; चक्खुविञ्ञाणं, सोतिवञ्ञाणं, घानिवञ्ञाणं, जिव्हाविञ्ञाणं, कायिवञ्ञाणं, मनोविञ्ञाणं। एवं चतुर्वीसितिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

अपरोपि चतुवीसितिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — चक्खुसम्फरसपच्चया विञ्ञाणक्खन्धो अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो; चक्खुविञ्ञाणं...पे॰... कायविञ्ञाणं, मनोविञ्ञाणं; सोतसम्फरसपच्चया...पे॰... घानसम्फरसपच्चया...पे॰... जिव्हासम्फरसपच्चया...पे॰... कायसम्फरसपच्चया...पे॰... मनोसम्फरसपच्चया विञ्ञाणक्खन्धो अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो; चक्खुविञ्ञाणं, सोतविञ्ञाणं, घानविञ्ञाणं, जिव्हाविञ्ञाणं, कायविञ्ञाणं, मनोविञ्ञाणं। एवं चतुवीसितिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

तिंसितिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — चक्खुसम्फस्सपच्चया विञ्ञाणक्खन्धो अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; सोतसम्फस्सपच्चया ...पे॰... घानसम्फस्सपच्चया...पे॰... जिव्हासम्फस्सपच्चया...पे॰... कायसम्फस्सपच्चया...पे॰... मनोसम्फस्सपच्चया विञ्ञाणक्खन्धो अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; चक्खुविञ्ञाणं, सोतिवञ्ञाणं, घानिवञ्ञाणं, जिव्हाविञ्ञाणं, कायविञ्ञाणं, मनोविञ्ञाणं। एवं तिंसितिविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

बहुविधेन विञ्जाणक्खन्धो — चक्खुसम्फरसपच्चया विञ्जाणक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो, चक्खुविञ्जाणं...पे॰... मनोविञ्जाणं; सोतसम्फरसपच्चया...पे॰... घानसम्फरसपच्चया...पे॰... जिव्हासम्फरसपच्चया ...पे॰... कायसम्फरसपच्चया ...पे॰... कायसम्फरसपच्चया...पे॰... मनोसम्फरसपच्चया विञ्जाणक्खन्धो अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो, चक्खुविञ्जाणं...पे॰... मनोविञ्जाणं। एवं

# बहुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

अपरोपि बहुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो — चक्खुसम्फरसपच्चया विञ्ञाणक्खन्धो अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो... पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; सोतसम्फरसपच्चया...पे॰... घानसम्फरसपच्चया...पे॰... जिव्हासम्फरसपच्चया...पे॰... कायसम्फरसपच्चया...पे॰... मनोसम्फरसपच्चया विञ्ञाणक्खन्धो अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो...पे॰... अत्थि अज्झत्तारम्मणो, अत्थि बहिद्धारम्मणो, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणो, अत्थि कामावचरो, अत्थि रूपावचरो, अत्थि अरूपावचरो, अत्थि अपरियापन्नो; चक्खुविञ्ञाणं, सोतविञ्ञाणं, घानविञ्ञाणं, जिव्हाविञ्ञाणं, कायविञ्ञाणं, मनोविञ्ञाणं। एवं बहुविधेन विञ्ञाणक्खन्धो।

अयं वृच्चित विञ्ञाणक्खन्धो।

अभिधम्मभाजनीयं।

#### ३. पञ्हापुच्छकं

१५०. पञ्चक्खन्धा — रूपक्खन्धो, वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो, विञ्जाणक्खन्धो।

१५१. पञ्चन्नं खन्धानं कित कुसला, कित अकुसला, कित अब्याकता...पे०... कित सरणा, कित अरणा?

#### १. तिकं

**१५२**. रूपक्खन्थो अब्याकतो। चत्तारो खन्धा सिया कुसला, सिया अकुसला, सिया अब्याकता। द्वे खन्धा न वत्तब्बा — "सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता"तिपि, "दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता"तिपि, "अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता"तिपि। तयो खन्धा सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। रूपक्खन्धो नेविवपाकनिवपाकधम्मधम्मो। चत्तारो खन्धा सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्मा, सिया नेविवपाकनिवपाकधम्मधम्मा। रूपक्खन्धो सिया उपादिन्नुपादानियो, सिया अनुपादिन्नुपादानियो। चत्तारो खन्धा सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया।

रूपक्खन्थो असंकिलिहुसंकिलेसिको। चत्तारो खन्धा सिया संकिलिहुसंकिलेसिका, सिया असंकिलिहुसंकिलेसिका, सिया असंकिलिहुसंकिलेसिका। रूपक्खन्थो अवितक्कअविचारो। तयो खन्धा सिया सवितक्कसविचारा, सिया अवितक्कअविचारा। सङ्खारक्खन्थो सिया सवितक्कसविचारो, सिया अवितक्कविचारमत्तो, सिया अवितक्कअविचारो, सिया न वत्तब्बो — "सवितक्कसविचारो"तिपि, "अवितक्कविचारमत्तो"तिपि, "अवितक्कअविचारो"तिपि। रूपक्खन्धो न वत्तब्बो — "पीतिसहगतो"तिपि, "सुखसहगतो"तिपि, "उपेक्खासहगतो"तिपि। वेदनाक्खन्धो सिया पीतिसहगतो न सुखसहगतो न उपेक्खासहगतो, सिया न वत्तब्बो — "पीतिसहगतो"ति। तयो खन्धा सिया पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, सिया उपेक्खासहगता, सिया न वत्तब्बा — "पीतिसहगता"तिपि, "सुखसहगता"तिपि, "सुखसहगता"तिपि, "सुखसहगता"तिपि, "सुखसहगता"तिपि, "सुखसहगता"तिपि, "सुखसहगता"तिपि।

रूपक्खन्धो नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बो। चत्तारो खन्धा सिया दस्सनेन पहातब्बा, सिया भावनाय पहातब्बा, सिया नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा। रूपक्खन्धो नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका। चत्तारो खन्धा सिया दस्सनेन पहातब्बहेतुका, सिया भावनाय पहातब्बहेतुका, सिया नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका। रूपक्खन्धो नेवाचयगामिनापचयगामी। चत्तारो खन्धा सिया आचयगामिनो, सिया अपचयगामिनो, सिया नेवाचयगामिनापचयगामिनो। रूपक्खन्धो नेवसेक्खनासेक्खो। चत्तारो खन्धा सिया सेक्खा, सिया असेक्खा, सिया नेवसेक्खनासेक्खा। रूपक्खन्धो परित्तो। चत्तारो खन्धा सिया परित्ता, सिया महग्गता, सिया अप्पमाणा। रूपक्खन्धो अनारम्मणो। चत्तारो खन्धा सिया परित्तारम्मणा, सिया महग्गतारम्मणा, सिया अप्पमाणारम्मणा, सिया न वत्तब्बा — ''परित्तारम्मणा''तिपि, ''महग्गतारम्मणा''तिपि, ''अप्पमाणारम्मणा''तिपि। रूपक्खन्धो मिच्झमो। चत्तारो खन्धा सिया हीना, सिया मिच्झमा, सिया पणीता। रूपक्खन्धो अनियतो। चत्तारो खन्धा सिया मिच्छत्तनियता, सिया सम्मत्तनियता, सिया अनियता।

रूपक्खन्थो अनारम्मणो। चत्तारो खन्था सिया मग्गारम्मणा, सिया मग्गहेतुका, सिया मग्गाधिपतिनो, सिया न वत्तब्बा — ''मग्गारम्मणा''तिपि, ''मग्गहेतुका''तिपि, ''मग्गाधिपतिनो''तिपि; सिया उप्पन्ना, सिया अनुप्पन्ना, सिया उप्पादिनो; सिया अतीता, सिया अनागता, सिया पच्चुप्पन्ना। रूपक्खन्थो अनारम्मणो। चत्तारो खन्था सिया अतीतारम्मणा, सिया अनागतारम्मणा, सिया न वत्तब्बा — ''अतीतारम्मणा''तिपि, ''अनागतारम्मणा''तिपि, ''पच्चुप्पन्नारम्मणा''तिपि; सिया अज्झत्ता, सिया बहिद्धा, सिया अज्झत्तबहिद्धा। रूपक्खन्थो अनारम्मणो। चत्तारो खन्था सिया अज्झत्तारम्मणा, सिया बहिद्धारम्मणा, सिया अज्झत्ताहिद्धारम्मणा, सिया न वत्तब्बा — ''अज्झत्तारम्मणा''तिपि, ''बहिद्धारम्मणा''तिपि, ''वहिद्धारम्मणा''तिपि, ''अन्झत्तबहिद्धारम्मणा''तिपि। चत्तारो खन्था अनिदस्सनअप्यिद्या। रूपक्खन्थो सिया सिनदस्सनसप्यिद्यो, सिया अनिदस्सनसप्यिद्यो, सिया अनिदस्सनसप्यिद्यो, सिया अनिदस्सनसप्यिद्यो।

# २. दुकं

१५३. चत्तारो खन्धा न हेतू। सङ्खारक्खन्धो सिया हेतु, सिया न हेतु। रूपक्खन्धो अहेतुको। चत्तारो खन्धा सिया सहेतुका, सिया अहेतुका। रूपक्खन्धो हेतुविप्पयुत्तो। चत्तारो खन्धा सिया हेतुसम्पयुत्ता, सिया हेतुविप्पयुत्ता। रूपक्खन्धो न वत्तब्बो — "हेतु चेव सहेतुको चा"तिपि, "सहेतुको चेव न च हेतू"तिपि। तयो खन्धा न वत्तब्बा — "हेतू चेव सहेतुका चा"ति, सिया सहेतुका चेव न च हेतू, सिया न वत्तब्बो — "सहेतुका चेव न च हेतू"तिपि। रूपक्खन्धो सिया हेतु चेव सहेतुको च, सिया सहेतुको चेव न च हेतू, सिया न वत्तब्बो — "हेतु चेव सहेतुको चा"तिपि, "सहेतुको चेव न च हेतू"तिपि। तयो खन्धा न वत्तब्बा — "हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता चा"ति, सिया हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू, सिया न वत्तब्बो — "हेतु चेव हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू, सिया न वत्तब्बो — "हेतु चेव हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू, सिया न वत्तब्बो — "हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तो च न च हेतू, सिया न वत्तब्बो — "हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तो च न च हेतू, सिया न हेतु, सिया न वत्तब्बो — "हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तो च न च हेतू, सिया न हेतु अहेतुको। तयो खन्धा सिया न हेतू सहेतुका, सिया न हेतू अहेतुका। सङ्खारक्खन्धो सिया न हेतु सहेतुको, सिया न हेतु अहेतुको, सिया न वत्तब्बो — "न हेतु सहेतुको"तिपि, "न हेतु अहेतुको"तिपि।

#### सप्पच्चया, सङ्घता।

चत्तारो खन्धा अनिदरसना। रूपक्खन्धो सिया सनिदरसनो, सिया अनिदरसनो। चत्तारो खन्धा अप्पटिघा।

रूपक्खन्धो सिया सप्पटिघो, सिया अप्पटिघो। रूपक्खन्धो रूपं। चत्तारो खन्धा अरूपा। रूपक्खन्धो लोकियो। चत्तारो खन्धा सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा; केनचि विञ्ञेय्या, केनचि न विञ्ञेय्या।

चत्तारो खन्धा नो आसवा। सङ्खारक्खन्धो सिया आसवो, सिया नो आसवो। रूपक्खन्धो सासवो। चत्तारो खन्धा सिया सासवा, सिया अनासवा। रूपक्खन्धो आसविवण्ययुत्तो। चत्तारो खन्धा सिया आसवसम्पयुत्ता, सिया आसविवण्ययुत्ता। रूपक्खन्धो न वत्तब्बो — "आसवो चेव सासवो चा"ति, सासवो चेव नो च आसवो। तयो खन्धा न वत्तब्बा — "आसवा चेव सासवा चा"ति, सिया सासवा चेव नो च आसवा, सिया न वत्तब्बा — "सासवा चेव नो च आसवा"ति। सङ्खारक्खन्धो सिया आसवो चेव सासवो च, सिया सासवो चेव नो च आसवो, सिया न वत्तब्बो — "आसवो चेव सासवो च"तिपि, "सासवो चेव नो च आसवो"तिपि। रूपक्खन्धो न वत्तब्बो — "आसवो चेव आसवसम्पयुत्तो चा"तिपि, "आसवसम्पयुत्तो चेव नो च आसवो"तिपि। तयो खन्धा न वत्तब्बा — "आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता चोव नो च आसवा, सिया न वत्तब्बा — "आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवा, सिया न वत्तब्बा — "आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवा, सिया न वत्तब्बा — "आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवा, सिया न वत्तब्बा — "आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवो, सिया न वत्तब्बा — "आसवो"तिपि। रूपक्खन्धो आसविण्युत्तसासवो। चत्तारो खन्धा सिया आसविष्ययुत्तसासवा, सिया आसविष्ययुत्तसासवा, सिया न वत्तब्बा — "आसविष्ययुत्तसासवा, सिया न वत्तब्बा — "आसविष्ययुत्तसासवा"तिपि। "आसविष्ययुत्तसासवा"तिपि।

चत्तारो खन्धा नो संयोजना। सङ्घारक्खन्धो सिया संयोजनं, सिया नो संयोजनं। रूपक्खन्धो संयोजनियो। चत्तारो खन्धा सिया संयोजनिया, सिया असंयोजनिया। रूपक्खन्धो संयोजनिवण्युत्तो। चत्तारो खन्धा सिया संयोजनसम्पयुत्ता, सिया संयोजनिवण्युत्ता। रूपक्खन्धो न वत्तब्बो — "संयोजनञ्चेव संयोजिनयो चा"ित, ''संयोजिनयो चेव नो च संयोजना, सिया न वत्तब्बा — ''संयोजनिया चेव नो च संयोजना चेव संयोजिनया चा"ित, सिया संयोजिनया चेव नो च संयोजिनयो चिव नो च संयोजिनयो चा"ितिए, ''संयोजिनसम्पयुत्तो चेव नो च संयोजिन'ितिए। स्पक्खन्धो न वत्तब्बो — ''संयोजनञ्चेव संयोजिनसम्पयुत्तो चा"ितिए, ''संयोजिनसम्पयुत्तो चेव नो च संयोजिन, सिया न वत्तब्बा — ''संयोजिनसम्पयुत्तो चेव नो च संयोजिन, सिया न वत्तब्बा — ''संयोजिनसम्पयुत्तो चेव नो च संयोजिन, सिया संयोजिनसम्पयुत्तो चेव नो च संयोजिन, सिया न वत्तब्बा — ''संयोजिनसम्पयुत्तो चेव नो च संयोजिन, सिया न वत्तब्बा — ''संयोजिनञ्चेव संयोजिनसम्पयुत्तो चोव नो च संयोजिनसम्पयुत्तो चेव नो च संयोजिन, सिया न वत्तब्बा — ''संयोजिनिया, सिया संयोजिनिया, सिया संयोजिनिया, सिया संयोजिनिया, सिया न वत्तब्बा — ''संयोजिनिया। चित्तारोजिनिया'ितिए, ''संयोजिनिया'ितिए, ''संयोजिनिया'ितिए।

चत्तारो खन्धा नो गन्था। सङ्घारकखन्धो सिया गन्थो, सिया नो गन्थो। रूपकखन्धो गन्थिनयो। चत्तारो खन्धा सिया गन्थिनया, सिया अगन्थिनया। रूपकखन्धो गन्थिविष्पयुत्तो। चत्तारो खन्धा सिया गन्थसम्पयुत्ता, सिया गन्थिविष्पयुत्ता। रूपकखन्धो न वत्तब्बो — "गन्थो चेव गन्थिनयो चा"ति, "गन्थिनयो चेव नो च गन्थो"। तयो खन्धा न वत्तब्बा — "गन्था चेव गन्थिनया चा"ति, सिया गन्थिनया चेव नो च गन्था, सिया न वत्तब्बा — "गन्थिनया चेव नो च गन्था"ति। सङ्घारकखन्धो सिया गन्थो चेव गन्थिनयो च, सिया गन्थिनयो चेव नो च गन्थो, सिया न वत्तब्बो — "गन्थो चेव गन्थिनयो च।"तिषि, "गन्थिनयो चेव नो च गन्थो"तिषि। रूपकखन्धो न वत्तब्बो — "गन्थो चेव गन्थसम्पयुत्तो चा"तिषि,

''गन्थसम्पयुत्तो चेव नो च गन्थो''तिपि। तयो खन्धा न वत्तब्बा — ''गन्था चेव गन्थसम्पयुत्ता चा''ति, सिया गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्था, सिया न वत्तब्बा — ''गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्था''ति। सङ्खारक्खन्धो सिया गन्थो चेव गन्थसम्पयुत्तो च, सिया गन्थसम्पयुत्तो चेव नो च गन्थो, सिया न वत्तब्बो — ''गन्थो चेव गन्थसम्पयुत्तो चा''तिपि, ''गन्थसम्पयुत्तो चेव नो च गन्थो''ति पि। रूपक्खन्धो गन्थविप्पयुत्तगन्थिनयो। चत्तारो खन्धा सिया गन्थविप्पयुत्तगन्थिनया, सिया गन्थविप्पयुत्तगन्थिनया''तिपि, ''गन्थविप्पयुत्तअगन्थिनया, सिया न वत्तब्बा — ''गन्थविप्पयुत्तगन्थिनया''तिपि, ''गन्थविप्पयुत्तअगन्थिनया''तिपि।

चत्तारो खन्धा नो ओघा...पे॰... नो योगा...पे॰... नो नीवरणा। सङ्घारक्खन्धो सिया नीवरणं, सिया नो नीवरणं। रूपक्खन्धो नीवरणियो। चत्तारो खन्धा सिया नीवरणिया, सिया अनीवरिणया। रूपक्खन्धो नीवरणिवण्युत्तो। चत्तारो खन्धा सिया नीवरणसम्पयुत्ता, सिया नीवरणविष्पयुत्ता। रूपक्खन्धो न वत्तब्बो — "नीवरणञ्चेव नीवरिणयो चा"ित, "नीवरिणयो चेव नो च नीवरणं"। तयो खन्धा न वत्तब्बा — "नीवरणा चेव नीवरिणया चा"ित, सिया नीवरिणया चेव नो च नीवरिणा, सिया न वत्तब्बा — "नीवरिणया चेव नो च नीवरिणा"ित। सङ्घारक्खन्धो सिया नीवरिणयो चेव नो च नीवरिणयो चेव नो च नीवरिणां निवरिणयो चेव नो च नीवरिणं 'निवरिणयो चेव नो च नीवरणं'ित्ति। रूपक्खन्धो न वत्तब्बो — "नीवरणञ्चेव नीवरिणसम्पयुत्तो चा"ितिए, "नीवरणसम्पयुत्तो चेव नो च नीवरणं"ित्तिप। तयो खन्धा न वत्तब्बा — "नीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्ता चा"ितिए, "नीवरणसम्पयुत्ता चेव नो च नीवरणां, सिया न वत्तब्बा — "नीवरणसम्पयुत्ता चेव नो च नीवरणां 'ति। सङ्घारक्खन्धो सिया नीवरणञ्चेव नीवरणसम्पयुत्तो चेव नो च नीवरणसम्पयुत्तो चं नीवरणविष्ययुत्तनीवरिणयो। चत्तारो खन्धा सिया नीवरणविष्ययुत्तनीवरिणयां, सिया नीवरणविष्ययुत्तनीवरिणयां, सिया नवत्तब्बा — "नीवरणविष्ययुत्तनीवरिणयां। सिया नीवरणविष्ययुत्तनीवरिणयां। तिपि, "नीवरणविष्ययुत्तनीवरिणयां। सिया नीवरणविष्ययुत्तनीवरिणयां 'तिपि, 'नीवरणविष्ययुत्तनीवरिणयां'तिपि।

चत्तारो खन्था नो परामासा। सङ्घारक्खन्थो सिया परामासो, सिया नो परामासो। रूपक्खन्थो परामहो। चत्तारो खन्था सिया परामहा, सिया अपरामहा। रूपक्खन्थो परामासिवप्पयुत्तो। तयो खन्था सिया परामाससम्पयुत्ता, सिया परामासिवप्पयुत्ता। सङ्घारक्खन्थो सिया परामाससम्पयुत्तो, सिया परामासिवप्पयुत्तो, सिया न वत्तब्बो — "परामाससम्पयुत्तो'तिपि, "परामासिवप्पयुत्तो'तिपि। रूपक्खन्थो न वत्तब्बो — "परामासो चेव परामहो चां"ति, "परामहो चेव नो च परामासो"। तयो खन्था न वत्तब्बा — "परामासा चेव परामहा चां"ति, सिया परामहा चेव नो च परामासा, सिया न वत्तब्बा — "परामहा चेव नो च परामासों देव परामहो चेव नो च परामाहो चेव नो च परामासों देव परामहो चेव नो च परामासों देव परामहो च परामासों देव परामहो च परामासों देव परामहो च परामासों देव परामहो च न च परामासों "तिपि। रूपक्खन्थो परामासिवप्पयुत्तपरामहो। चत्तारो खन्था सिया परामासिवप्पयुत्तपरामहा, सिया परामासिवप्पयुत्तअपरामहा, सिया न वत्तब्बा — "परामासिवप्पयुत्तपरामहो"तिपि, "परामासिवप्पयुत्तअपरामहा, सिया न वत्तब्बा — "परामासिवप्पयुत्तपरामहो"तिपि, "परामासिवप्पयुत्तअपरामहा" तिपि।

रूपक्खन्धो अनारम्मणो। चत्तारो खन्धा सारम्मणा। विञ्ञाणक्खन्धो चित्तं। चत्तारो खन्धा नो चित्ता। तयो खन्धा चेतिसका। द्वे खन्धा अचेतिसका। तयो खन्धा चित्तसम्पयुत्ता। रूपक्खन्धो चित्तविप्पयुत्तो। विञ्ञाणक्खन्धो न वत्तब्बो — ''चित्तेन सम्पयुत्तो''तिपि, ''चित्तेन विष्पयुत्तो''तिपि। तयो खन्धा चित्तसंसद्वा। रूपक्खन्धो चित्तविसंसद्वो। विञ्ञाणक्खन्धो न वत्तब्बो — ''चित्तेन संसद्वो''तिपि, ''चित्तेन विसंसद्वो''तिपि। तयो खन्धा चित्तसमुद्वाना। विञ्ञाणक्खन्धो नो चित्तसमुद्वानो। रूपक्खन्धो सिया चित्तसमुद्वानो, सिया नो चित्तसहभू। तयो खन्धा चित्तसहभुनो। विञ्ञाणक्खन्धो नो चित्तसहभू। रूपक्खन्धो सिया चित्तसहभू, सिया नो चित्तसहभू। तयो खन्धा चित्तानुपरिवित्तनो। विञ्ञाणक्खन्धो नो

चित्तानुपरिवित्त । रूपक्खन्थो सिया चित्तानुपरिवित्त, सिया नो चित्तानुपरिवित्त । तयो खन्था चित्तसंसहसमुद्वाना । द्वे खन्था नो चित्तसंसहसमुद्वाना । तयो खन्था चित्तसंसहसमुद्वानसहभुनो । द्वे खन्था नो चित्तसंसहसमुद्वानसहभुनो । तयो खन्था चित्तसंसहसमुद्वानानुपरिवित्तनो । द्वे खन्था नो चित्तसंसहसमुद्वानानुपरिवित्तनो ।

विञ्जाणक्खन्थो अज्झित्तको। तयो खन्था बाहिरा। रूपक्खन्थो सिया अज्झित्तको, सिया बाहिरो। चत्तारो खन्धा नो उपादा। रूपक्खन्थो सिया उपादा, सिया नो उपादा, सिया उपादिन्ना, सिया अनुपादिन्ना। चत्तारो खन्धा नो उपादाना। सङ्घारक्खन्थो सिया उपादानं, सिया नो उपादानं। रूपक्खन्थो उपादानियो। चत्तारो खन्धा सिया उपादानिया, सिया अनुपादानिया। रूपक्खन्थो उपादानिवप्पयुत्ता। चत्तारो खन्धा सिया उपादानियाचे च वत्तब्बो — "उपादानञ्चेव उपादानियो चा"ति, "उपादानियो चेव नो च उपादानं"। तयो खन्धा न वत्तब्बा — "उपादानञ्चेव उपादानिया चा"ति, सिया उपादानिया चेव नो च उपादाना, सिया न वत्तब्बा — "उपादानिया चेव नो च उपादाना"ति। सङ्घारक्खन्थो सिया उपादानञ्चेव उपादानियो चेव नो च उपादानं निया। रूपक्खन्धो न वत्तब्बो — "उपादानञ्चेव उपादानियो चेव नो च उपादानं"न्तिप। रूपक्खन्धो न वत्तब्बो — "उपादानञ्चेव उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादानं निया। सिया न वत्तब्बा — "उपादानम्ययुत्ता चेव नो च उपादानसम्पयुत्ता चा"तिपि, "उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादाना, सिया न वत्तब्बा — "उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादानां"ति। सङ्घारक्खन्थो सिया उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादानां, सिया उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादानं, सिया न वत्तब्बो — "उपादानसम्पयुत्ता चा"तिपि, "उपादानक्ययुत्ता चा"तिपि, "उपादानसम्पयुत्तो चेव नो च उपादानं निया। रूपक्खन्थो उपादानिया। चत्तारो खन्था सिया उपादानिया। सिया उपादानिया, सिया उपादानिया। सिया न वत्तब्बा — "उपादानिवप्ययुत्तअनुपादानिया। सिया उपादानिवप्ययुत्तअनुपादानिया।"तिपि।

चत्तारो खन्धा नो किलेसा। सङ्खारक्खन्धो सिया किलेसो, सिया नो किलेसो। रूपक्खन्धो संकिलेसिको। चत्तारो खन्धा सिया संकिलेसिका, सिया असंकिलेसिका। रूपक्खन्धो असंकिलिहो। चत्तारो खन्धा सिया संकिलिहा, सिया असंकिलिहा। रूपक्खन्धो किलेसिकपयुत्तो। चत्तारो खन्धा सिया किलेससम्पयुत्ता, सिया किलेसिकपयुत्ता। रूपक्खन्धो न वत्तब्बो — "किलेसो चेव संकिलेसिको चा"ति, "संकिलेसिको चेव नो च किलेसो"। तयो खन्धा न वत्तब्बा — "किलेसा चेव संकिलेसिका चा"ति, सिया संकिलेसिका चेव नो च किलेसा, सिया न वत्तब्बा — "संकिलेसिका चेव नो च किलेसो"ति। सङ्खारक्खन्धो सिया किलेसो चेव संकिलेसिको च, सिया संकिलेसिको चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बो — "किलेसो चेव संकिलिहो चा"तिपि, "संकिलिहो चेव नो च किलेसो"तिपि। तयो खन्धा न वत्तब्बा — "किलेसो चेव संकिलिहो चो चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बा — "किलेसो चेव संकिलिहो चो चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बा — "किलेसो चेव संकिलिहो चो केलेसो चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बा — "किलेसो चेव संकिलिहो चो संकिलिहो चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बा — "किलेसो चेव संकिलिहो चो संकिलिहो चेव नो च किलेसो"तिपि।

रूपक्खन्धो न वत्तब्बो — ''किलेसो चेव किलेससम्पयुत्तो चा''तिपि, ''किलेससम्पयुत्तो चेव नो च किलेसो''तिपि। तयो खन्धा न वत्तब्बा — ''किलेसा चेव किलेससम्पयुत्ता चा''ति, सिया किलेससम्पयुत्ता चेव नो च किलेसा, सिया न वत्तब्बा — किलेससम्पयुत्ता चेव नो च किलेसा''ति। सङ्घारक्खन्धो सिया किलेसो चेव किलेससम्पयुत्तो च, सिया किलेससम्पयुत्तो चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बो — ''किलेसो चेव किलेससम्पयुत्तो चा''तिपि, ''किलेससम्पयुत्तो चेव नो च किलेसो''तिपि। रूपक्खन्धो किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिको। चत्तारो खन्धा सिया किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिका,

सिया किलेसविप्पयुत्तअसंकिलेसिका, सिया न वत्तब्बा — ''किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिका''तिपि, ''किलेसविप्पयुत्तअसंकिलेसिका''तिपि।

रूपक्खन्थों न दस्सनेन पहातब्बो। चत्तारों खन्था सिया दस्सनेन पहातब्बा, सिया न दस्सनेन पहातब्बा। रूपक्खन्थों न भावनाय पहातब्बो। चत्तारों खन्था सिया भावनाय पहातब्बा, सिया न भावनाय पहातब्बा। रूपक्खन्थों न दस्सनेन पहातब्बहेतुको। चत्तारों खन्था सिया दस्सनेन पहातब्बहेतुका, सिया न दस्सनेन पहातब्बहेतुका। रूपक्खन्थों न भावनाय पहातब्बहेतुको। चत्तारों खन्था सिया भावनाय पहातब्बहेतुका, सिया न भावनाय पहातब्बहेतुका। रूपक्खन्थों अवितक्को। चत्तारों खन्था सिया सिवाकको, सिया अवितक्को। रूपक्खन्थों अविचारो। चत्तारों खन्था सिया सिवाकते, सिया अविचारा। रूपक्खन्थों अप्पीतिको, चत्तारों खन्था सिया सप्पीतिका, सिया अप्पीतिका। रूपक्खन्थों न पीतिसहगतो। चत्तारों खन्था सिया पीतिसहगता। सिया न पीतिसहगता। द्वे खन्था न सुखसहगता। तयों खन्था सिया सुखसहगता। सिया न सुखसहगता। द्वे खन्था न उपेक्खासहगता।

रूपक्खन्थों कामावचरों। चत्तारों खन्था सिया कामावचरा, सिया न कामावचरा। रूपक्खन्थों न रूपावचरों। चत्तारों खन्था सिया रूपावचरा, सिया न रूपावचरा। रूपक्खन्थों न अरूपावचरों। चत्तारों खन्था सिया अरूपावचरा, सिया न अरूपावचरा। रूपक्खन्थों परियापन्नों। चत्तारों खन्था सिया परियापन्ना, सिया अपरियापन्ना। रूपक्खन्थों अनिय्यानिको। चत्तारों खन्था सिया निय्यानिका, सिया अनिय्यानिका। रूपक्खन्थों अनियतो। चत्तारों खन्था सिया नियता, सिया अनियता। रूपक्खन्थों सउत्तरो। चत्तारों खन्था सिया सउत्तरा, सिया अनुत्तरा। रूपक्खन्थों अरणो। चत्तारों खन्था सिया सरणा, सिया अरणाति।

पञ्हापुच्छकं।

खन्धविभङ्गो निद्वितो।

# २. आयतनविभङ्गो

# १. सुत्तन्तभाजनीयं

**१५४**. द्वादसायतनानि — चक्खायतनं, रूपायतनं, सोतायतनं, सद्दायतनं, घानायतनं, गन्धायतनं, जिव्हायतनं, रसायतनं, कायायतनं, फोट्ठब्बायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं।

चक्खुं अनिच्चं दुक्खं अनत्ता विपरिणामधम्मं। रूपा अनिच्चा दुक्खा अनत्ता विपरिणामधम्मा। सोतं अनिच्चं दुक्खं अनत्ता विपरिणामधम्मं। सद्दा अनिच्चा दुक्खा अनत्ता विपरिणामधम्मा। घानं अनिच्चं दुक्खं अनत्ता विपरिणामधम्मं। गन्धा अनिच्चा दुक्खा अनत्ता विपरिणामधम्मा। जिव्हा अनिच्चा दुक्खा अनत्ता विपरिणामधम्मा। रसा अनिच्चा दुक्खा अनत्ता विपरिणामधम्मा। कायो अनिच्चो दुक्खो अनत्ता विपरिणामधम्मा। फोट्ठब्बा अनिच्चा दुक्खा अनत्ता विपरिणामधम्मा। मनो अनिच्चो दुक्खो अनत्ता विपरिणामधम्मा। धम्मा अनिच्चा दुक्खा अनत्ता विपरिणामधम्मा।

# स्तन्तभाजनीयं।

#### २. अभिधम्मभाजनीयं

- **१५५**. द्वादसायतनानि चक्खायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, जिव्हायतनं, कायायतनं, मनायतनं, रूपायतनं, सद्दायतनं, गन्धायतनं, रसायतनं, फोट्टब्बायतनं, धम्मायतनं।
- **१५६**. तत्थ कतमं चक्खायतनं? यं चक्खु [चक्खुं (सी॰ स्या॰ क॰) ध॰ स॰ ५९६-५९९] चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो अत्तभावपिरयापन्नो अनिदस्सनो सप्पटिघो, येन चक्खुना अनिदस्सनेन सप्पटिघेन रूपं सिनदस्सनं सप्पटिघं पिस्सि वा पस्सित वा पिस्सिस्सित वा पस्से वा, चक्खुम्पेतं चक्खायतनम्पेतं चक्खुधातुपेसा चक्खुन्द्रियम्पेतं लोकोपेसो द्वारापेसा समुद्दोपेसो पण्डरम्पेतं खेत्तम्पेतं वत्थुम्पेतं नेत्तम्पेतं नयनम्पेतं ओरिमं तीरम्पेतं सुञ्जो गामोपेसो। इदं वुच्चित "चक्खायतनं"।
- १५७. तत्थ कतमं सोतायतनं? यं सोतं चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो अत्तभावपिरयापन्नो अनिदस्सनो सप्पिटघो, येन सोतेन अनिदस्सनेन सप्पिटघेन सद्दं अनिदस्सनं सप्पिटघं सुणि वा सुणाति वा सुणिस्सित वा सुणे वा, सोतम्पेतं सोतायतनम्पेतं सोतधातुपेसा सोतिन्द्रियम्पेतं लोकोपेसो द्वारापेसा समुद्दोपेसो पण्डरम्पेतं खेत्तम्पेतं वत्थुम्पेतं ओरिमं तीरम्पेतं सुञ्ञो गामोपेसो। इदं वुच्चित "सोतायतनं"।
- १५८. तत्थ कतमं घानायतनं? यं घानं चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो अत्तभावपरियापन्नो अनिदस्सनो सप्पिटघो, येन घानेन अनिदस्सनेन सप्पिटघेन गन्धं अनिदस्सनं सप्पिटघं घायि वा घायित वा घायिस्सित वा घाये वा, घानम्पेतं घानायतनम्पेतं घानधातुपेसा घानिन्द्रियम्पेतं लोकोपेसो द्वारापेसा समुद्दोपेसो पण्डरम्पेतं खेत्तम्पेतं वत्थुम्पेतं ओरिमं तीरम्पेतं सुञ्जो गामोपेसो। इदं वुच्चित "घानायतनं"।
- १५९. तत्थ कतमं जिव्हायतनं? या जिव्हा चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो अत्तभावपरियापन्नो अनिदस्सनो सप्पटिघो, याय जिव्हाय अनिदस्सनाय सप्पटिघाय रसं अनिदस्सनं सप्पटिघं सािय वा सायित वा साियस्सित वा साये वा, जिव्हापेसा जिव्हायतनम्पेतं जिव्हाधातुपेसा जीव्हिन्द्रियम्पेतं लोकोपेसो द्वारापेसा समुद्दोपेसो पण्डरम्पेतं खेत्तम्पेतं वत्थुम्पेतं ओरिमं तीरम्पेतं सुञ्जो गामोपेसो। इदं वुच्चित "जिव्हायतनं"।
- **१६०**. तत्थ कतमं कायायतनं? यो कायो चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो अत्तभावपरियापन्नो अनिदस्सनो सप्पटिघो, येन कायेन अनिदस्सनेन सप्पटिघेन फोडुब्बं अनिदस्सनं सप्पटिघं फुसि वा फुसित वा फुसिस्सित वा फुसे वा, कायोपेसो कायायतनम्पेतं कायधातुपेसा कायिन्द्रियम्पेतं लोकोपेसो द्वारापेसा समुद्दोपेसो पण्डरम्पेतं खेत्तम्पेतं वत्थुम्पेतं ओरिमं तीरम्पेतं सुञ्जो गामोपेसो। इदं वृच्चित ''कायायतनं''।
  - १६१. तत्थ कतमं मनायतनं? एकविधेन मनायतनं फस्ससम्पयुत्तं।

दुविधेन मनायतनं — अत्थि सहेतुकं, अत्थि अहेतुकं।

तिविधेन मनायतनं — अत्थि कुसलं, अत्थि अकुसलं, अत्थि अब्याकतं।

चतुब्बिधेन मनायतनं – अत्थि कामावचरं, अत्थि रूपावचरं, अत्थि अरूपावचरं, अत्थि अर्पावचरं, अत्थि अपरियापन्नं।

पञ्चिवधेन मनायतनं — अत्थि सुखिन्द्रियसम्पयुत्तं, अत्थि दुक्खिन्द्रियसम्पयुत्तं, अत्थि सोमनस्सिन्द्रियसम्पयुत्तं, अत्थि दोमनस्सिन्द्रियसम्पयुत्तं, अत्थि उपेक्खिन्द्रियसम्पयुत्तं।

छब्बिधेन मनायतनं — चक्खुविञ्ञाणं, सोतविञ्ञाणं, घानविञ्ञाणं, जिव्हाविञ्ञाणं, कायविञ्ञाणं, मनोविञ्ञाणं। एवं छब्बिधेन मनायतनं।

सत्तविधेन मनायतनं — चक्खुविञ्ञाणं, सोतिवञ्ञाणं, घानिवञ्ञाणं, जिव्हाविञ्ञाणं, कायविञ्ञाणं, मनोधातु, मनोविञ्ञाणधातु । एवं सत्तविधेन मनायतनं ।

अट्ठविधेन मनायतनं — चक्खुविञ्ञाणं, सोतविञ्ञाणं, घानविञ्ञाणं, जिव्हाविञ्ञाणं, कायविञ्ञाणं अत्थि सुखसहगतं, अत्थि दुक्खसहगतं, मनोधातु, मनोविञ्ञाणधातु। एवं अट्ठविधेन मनायतनं।

नविवधेन मनायतनं — चक्खुविञ्ञाणं, सोतविञ्ञाणं, घानविञ्ञाणं, जिव्हाविञ्ञाणं, कायविञ्ञाणं, मनोधातु, मनोविञ्ञाणधातु अत्थि कुसलं, अत्थि अकुसलं, अत्थि अब्याकतं। एवं नविवधेन मनायतनं।

दसिवधेन मनायतनं — चक्खुिवञ्जाणं, सोतिवञ्जाणं, घानिवञ्जाणं, जिव्हािवञ्जाणं, कायिवञ्जाणं अत्थि सुखसहगतं, अत्थि दुक्खसहगतं, मनोधातु, मनोविञ्जाणधातु अत्थि कुसलं, अत्थि अकुसलं, अत्थि अब्याकतं। एवं दसिवधेन मनायतनं।

एकविधेन मनायतनं - फस्ससम्पयुत्तं।

दुविधेन मनायतनं — अत्थि सहेतुकं, अत्थि अहेतुकं।

तिविधेन मनायतनं — अत्थि सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं, अत्थि दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं, अत्थि अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं...पे॰...। एवं बहुविधेन मनायतनं। इदं वुच्चित ''मनायतनं''।

- **१६२**. तत्थ कतमं रूपायतनं? यं रूपं चतुन्नं महाभूतानं उपादाय वण्णिनभा सिनदस्सनं सप्पिटघं नीलं पीतकं लोहितकं [पीतं लोहितं (सी॰)] ओदातं काळकं मञ्जिट्ठकं [मञ्जेट्ठकं (सी॰ स्या॰)] हिर हिरवण्णं अम्बङ्कुरवण्णं दीघं रस्सं अणुं थूलं वट्टं पिरमण्डलं चतुरस्सं छळंसं अट्ठंसं सोळसंसं निन्नं थलं छाया आतपो आलोको अन्धकारो अब्भा मिहका धूमो रजो चन्दमण्डलस्स वण्णिनभा सूरियमण्डलस्स [सुरियमण्डलस्स (सी॰ स्या॰ कं॰)] वण्णिनभा तारकरूपानं वण्णिनभा आदासमण्डलस्स वण्णिनभा मिणसङ्खम्तवेळुरियस्स वण्णिनभा जातरूपरजतस्स वण्णिनभा, यं वा पनञ्जिप्य अत्थि रूपं चतुन्नं महाभूतानं उपादाय वण्णिनभा सिनदस्सनं सप्पिटघं, यं रूपं सिनदस्सनं सप्पिटघं चक्खुना अनिदस्सनेन सप्पिटघंन पिस्स वा पस्सित वा पिस्सिस्सित वा पस्से वा, रूपम्पेतं रूपायतनम्पेतं रूपधातुपेसा। इदं वुच्चित ''रूपायतनं''।
- **१६३**. तत्थ कतमं सद्दायतनं? यो सद्दो चतुन्नं महाभूतानं उपादाय अनिदस्सनो सप्पटिघो भेरिसद्दो मुदिङ्गसद्दो [मृतिङ्गसद्धो (सी॰)] सङ्ख्यसद्दो पणवसद्दो गीतसद्दो वादितसद्दो सम्मसद्दो पाणिसद्दो सत्तानं निग्घोससद्दो धातूनं सन्निघातसद्दो वातसद्दो उदकसद्दो मनुस्ससद्दो अमनुस्ससद्दो, यो वा पनञ्जोपि अत्थि सद्दो चतुन्नं महाभूतानं उपादाय अनिदस्सनो

सप्पटिघो, यं सद्दं अनिदस्सनं सप्पटिघं सोतेन अनिदस्सनेन सप्पटिघेन सुणि वा सुणाति वा सुणिस्सित वा सुणे वा, सद्दोपेसो सद्दायतनम्पेतं सद्दधातुपेसा। इदं वुच्चित ''सद्दायतनं''।

- **१६**४. तत्थ कतमं गन्धायतनं? यो गन्धो चतुन्नं महाभूतानं उपादाय अनिदस्सनो सप्पटिघो मूलगन्धो सारगन्धो तचगन्धो पत्तगन्धो पुप्फगन्धो फलगन्धो आमगन्धो विस्सगन्धो सुगन्धो दुग्गन्धो, यो वा पनञ्जोपि अत्थि गन्धो चतुन्नं महाभूतानं उपादाय अनिदस्सनो सप्पटिघो, यं गन्धं अनिदस्सनं सप्पटिघं घानेन अनिदस्सनेन सप्पटिघेन घायि वा घायित वा घायिस्सित वा घाये वा, गन्धोपेसो गन्धायतनम्पेतं गन्धधातुपेसा। इदं वुच्चित "गन्धायतनं"।
- **१६५**. तत्थ कतमं रसायतनं? यो रसो चतुन्नं महाभूतानं उपादाय अनिदस्सनो सप्पटिघो मूलरसो खन्धरसो तचरसो पत्तरसो पुप्फरसो फलरसो अम्बिलं मधुरं तित्तकं कटुकं लोणिकं [लिपिलकं (सी॰), लिप्पकं (क॰ सी॰)] खारिकं लिम्बिकं कसावो सादु असादु, यो वा पनञ्जोपि अत्थि रसो चतुन्नं महाभूतानं उपादाय अनिदस्सनो सप्पटिघो, यं रसं अनिदस्सनं सप्पटिघं जिव्हाय अनिदस्सनाय सप्पटिघाय सायि वा सायित वा सायिस्सित वा साये वा, रसोपेसो रसायतनम्पेतं रसधातुपेसा। इदं वुच्चित "रसायतनं"।
- **१६६**. तत्थ कतमं फोट्ठब्बायतनं? पथवीधातु तेजोधातु वायोधातु कक्खळं मुदुकं सण्हं फरुसं सुखसम्फर्सं दुक्खसम्फर्सं गरुकं लहुकं, यं फोट्ठब्बं अनिदस्सनं सप्पटिघं कायेन अनिदस्सनेन सप्पटिघेन फुिस वा फुर्सात वा फुिसस्सित वा फुसे वा, फोट्ठब्बोपेसो फोट्ठब्बायतनम्पेतं फोट्ठब्बधातुपेसा। इदं वुच्चित ''फोट्ठब्बायतनं''।
- **१६७**. तत्थ कतमं धम्मायतनं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, यञ्च रूपं अनिदस्सनअप्पटिघं धम्मायतनपरियापन्नं, असङ्खता च धातु।

तत्थ कतमो वेदनाक्खन्धो? एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो। दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको। तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰... एवं दसविधेन वेदनाक्खन्धो...पे॰... एवं बहुविधेन वेदनाक्खन्धो। अयं वृच्चित "वेदनाक्खन्धो"।

तत्थ कतमो सञ्जाक्खन्धो? एकविधेन सञ्जाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो। दुविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको। तिविधेन सञ्जाक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰... एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्धो...पे॰... एवं बह्विधेन सञ्जाक्खन्धो। अयं वृच्चित "सञ्जाक्खन्धो"।

तत्थ कतमो सङ्घारक्खन्धो? एकविधेन सङ्घारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो। दुविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि हेतु, अत्थि न हेतु। तिविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰... एवं दसविधेन सङ्घारक्खन्धो...पे॰... एवं बहुविधेन सङ्घारक्खन्धो। अयं वुच्चित ''सङ्घारक्खन्धो''।

तत्थ कतमं रूपं अनिदस्सनअप्पटिघं धम्मायतनपरियापन्नं? इत्थिन्द्रियं पुरिसिन्द्रियं...पे॰... कबळीकारो आहारो। इदं वुच्चित रूपं ''अनिदस्सनअप्पटिघं धम्मायतनपरियापन्नं''।

तत्थ कतमा असङ्खता धातु? रागक्खयो, दोसक्खयो, मोहक्खयो — अयं वुच्चित ''असङ्खता धातु''।

## इदं वुच्चति धम्मायतनं।

#### अभिधम्मभाजनीयं।

#### ३. पञ्हापुच्छकं

**१६८**. द्वादसायतनानि — चक्खायतनं, रूपायतनं, सोतायतनं, सद्दायतनं, घानायतनं, गन्धायतनं, जिव्हायतनं, रसायतनं, कायायतनं, फोट्ठब्बायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं।

१६९. द्वादसन्नं आयतनानं कति कुसला, कति अकुसला, कति अब्याकता...पे०... कति सरणा, कति अरणा?

#### १. तिकं

१७०. दसायतना अब्याकता। द्वायतना सिया कुसला, सिया अकुसला, सिया अब्याकता। दसायतना न वत्तब्बा — "सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता''तिपि, "दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता''तिपि, "अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तां'तिपि। मनायतनं सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं। धम्मायतनं सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया न वत्तब्बं — "सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं"न्तिपि, "दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं"न्तिपि, "अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं"न्तिपि। दसायतना नेविवपाकनिवपाकधम्मधम्मा। द्वायतना सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्मा, सिया नेविवपाकनिवपाकधम्मधम्मा।

पञ्चायतना उपादिन्नुपादानिया। सद्दायतनं अनुपादिन्नुपादानियं। चत्तारो आयतना सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया। द्वायतना सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया। दसायतना असंिकलिट्ठसंिकलेसिका। द्वायतना सिया संिकलिट्ठसंिकलेसिका, सिया असंिकलिट्ठअसंिकलेसिका। दसायतना अवितक्कअविचारा। मनायतनं सिया सिवितक्कसिवचारं, सिया अवितक्कित्वचारमत्तं, सिया अवितक्कअविचारं। धम्मायतनं सिया सवितक्कसिवचारं, सिया अवितक्किवचारमत्तं, सिया अवितक्कित्वचारं। धम्मायतनं सिया सवितक्कित्वचारं, सिया अवितक्किवचारमत्तं, सिया न वत्तब्बं — "सवितक्किसविचारं"न्तिपि, "अवितक्किअविचारं"न्तिपि। दसायतना न वत्तब्बा — "पीतिसहगतां"तिपि, "सुखसहगतां"तिपि। द्वायतना सिया पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, सिया उपेक्खासहगता, सिया न वत्तब्बा — "पीतिसहगतां"तिपि। "सुखसहगतां"तिपि, "उपेक्खासहगतां"तिपि।

दसायतना नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा। द्वायतना सिया दस्सनेन पहातब्बा, सिया भावनाय पहातब्बा, सिया नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा। दसायतना नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका। द्वायतना सिया दस्सनेन पहातब्बहेतुका, सिया भावनाय पहातब्बहेतुका, सिया नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका। दसायतना नेवाचयगामिनो। द्वायतना सिया आचयगामिनो, सिया अपचयगामिनो, सिया नेवाचयगामिनापचयगामिनो। दसायतना नेवसेक्खनासेक्खा। द्वायतना सिया सेक्खा, सिया असेक्खा, सिया नेवसेक्खनासेक्खा। दसायतना परित्ता। द्वायतना सिया परित्ता, सिया महग्गता, सिया अप्पमाणा। दसायतना अनारम्मणा। द्वायतना सिया परित्तारम्मणा, सिया महग्गतारम्मणा, सिया जप्पमाणारम्मणा, सिया न वत्तब्बा — "परित्तारम्मणा'तिपि, "महग्गतारम्मणा'तिपि,

"अप्पमाणारम्मणां"तिपि। दसायतना मञ्झिमा। द्वायतना सिया हीना, सिया मञ्झिमा, सिया पणीता। दसायतना अनियता। द्वायतना सिया मिच्छत्तनियता, सिया सम्मत्तनियता, सिया अनियता।

दसायतना अनारम्मणा। द्वायतना सिया मग्गारम्मणा, सिया मग्गहेतुका, सिया मग्गधिपितनो, सिया न वत्तब्बा — "मग्गारम्मणा"तिपि, "मग्गहेतुका"तिपि, "मग्गधिपितनो"तिपि। पञ्चायतना सिया उप्पन्ना, सिया उप्पादनो, न वत्तब्बा — "अनुप्पन्ना"ति। सद्दायतनं सिया उप्पन्नं, सिया अनुप्पन्नं, न वत्तब्बं — "उप्पादी"ति। पञ्चायतना सिया उप्पन्ना, सिया अपुप्पन्ना, सिया उप्पादिनो। धम्मायतनं सिया उप्पन्नं, सिया अनुप्पन्नं, सिया उपपादि, सिया न वत्तब्बं — "उप्पन्न"न्तिपि, "अनुप्पन्न"न्तिपि, "उप्पादी"तिपि। एकादसायतना सिया अतीता, सिया अनागता, सिया पच्चुप्पन्ना। धम्मायतनं सिया अतीतं, सिया अनागतं, सिया पच्चुप्पन्नं, सिया न वत्तब्बं — "अतीतं"न्तिपि, "अनागतं"न्तिपि, "पच्चुप्पन्न'निपि। दसायतना अनारम्मणा। द्वायतना सिया अतीतारम्मणा, सिया अनागतारम्मणा, सिया पच्चुप्पन्नारम्मणा, सिया न वत्तब्बा — "अतीतारम्मणा'तिपि, "अनागतारम्मणा'तिपि, "पच्चुप्पन्नारम्मणा'तिपि; सिया अज्झत्ता, सिया बहिद्धा, सिया अज्झत्तबहिद्धा। दसायतना अनारम्मणा। द्वायतना सिया अज्झत्तारम्मणा, सिया बहिद्धारम्मणा, सिया न वत्तब्बा — "अज्झत्तबहिद्धारम्मणा, सिया न वत्तब्बा — "अज्झत्तबहिद्धारम्मणा'तिपि, "बहिद्धारम्मणा'तिपि, "अन्दस्सनअप्यिद्धा। द्वायतना अनिदस्सनअप्यिद्धा। द्वायतना अनिदस्सनअप्यिद्धा।

## २. दुकं

१७१. एकादसायतना न हेतू। धम्मायतनं सिया हेतु, सिया न हेतु। दसायतना अहेतुका। द्वायतना सिया सहेतुका, सिया अहेतुका। दसायतना हेतुविप्पयुत्ता। द्वायतना सिया हेतुसम्पयुत्ता, सिया हेतुविप्पयुत्ता। दसायतना न वत्तब्बा — "हेतू चेव सहेतुका चा"ितिए, "सहेतुका चेव न च हेतू"ितिए। मनायतनं न वत्तब्बं — "हेतु चेव सहेतुकञ्चा"ित, सिया सहेतुकञ्चेव न च हेतु, सिया न वत्तब्बं — "सहेतुकञ्चेव न च हेतू"िति। धम्मायतनं सिया हेतु चेव सहेतुकञ्च, सिया सहेतुकञ्चेव न च हेतू, सिया न वत्तब्बं — "हेतु चेव सहेतुकञ्चो"ितिए, "सहेतुकञ्चेव न च हेतू"ितिए। दसायतना न वत्तब्बा — "हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता चा"ितिए, "हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू"ितिए। मनायतनं न वत्तब्बं — "हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तञ्चेव न च हेतू, सिया न वत्तब्बं — "हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तञ्चो तिए, "स्वेतुकञ्चेव न च हेतू, सिया न वत्तब्बं — "हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तञ्चो तििए, "हेतुसम्पयुत्तञ्चेव न च हेतू, सिया न वत्तब्बं — "हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तञ्चो तििए, "हेतुसम्पयुत्तञ्चेव न च हेतू, सिया न वत्तब्बं — "हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तञ्चो तििए, "हेतुसम्पयुत्तञ्चेव न च हेतू, सिया न हेतुअहेतुकं। धम्मायतनं सिया न हेतुसहेतुकं, सिया न हेतुअहेतुकं, सिया न वत्तब्बं — "न हेतुसहेतुकं, सिया न हेतुअहेतुकं, सिया न वत्तब्बं — "न हेतुसहेतुकं, सिया न हेतुअहेतुकं"ितिए।

एकादसायतना सप्पच्चया। धम्मायतनं सिया सप्पच्चयं, सिया अप्पच्चयं। एकादसायतना सङ्खता। धम्मायतनं सिया सङ्खतं, सिया असङ्खतं। रूपायतनं सिनदस्सनं। एकादसायतना अनिदस्सना। दसायतना सप्पटिघा। द्वायतना अप्पटिघा। दसायतना रूपा। मनायतनं अरूपं। धम्मायतनं सिया रूपं, सिया अरूपं। दसायतना लोकिया। द्वायतना सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा; केनिच विञ्लेय्या, केनिच न विञ्लेय्या।

एकादसायतना नो आसवा। धम्मायतनं सिया आसवो, सिया नो आसवो। दसायतना सासवा। द्वायतना सिया सासवा, सिया अनासवा। दसायतना आसविवप्पयुत्ता। द्वायतना सिया आसवसम्पयुत्ता, सिया आसविवप्पयुत्ता। दसायतना न वत्तब्बा — "आसवा चेव सासवा चा"ति, "सासवा चेव नो च आसवा"। मनायतनं न वत्तब्बं — "आसवो

चेव सासवञ्चा"ति, सिया सासवञ्चेव नो च आसवो, सिया न वत्तब्बं — "सासवञ्चेव नो च आसवो"ति। धम्मायतनं सिया आसवो चेव सासवञ्च, सिया सासवञ्चेव नो च आसवो, सिया न वत्तब्बं — "आसवो चेव सासवञ्चा"तिपि, "सासवञ्चेव नो च आसवो"तिपि। दसायतना न वत्तब्बा — "आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता चा"तिपि, "आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवा"तिपि। मनायतनं न वत्तब्बं — "आसवो चेव आसवसम्पयुत्तञ्चा"ति, सिया आसवसम्पयुत्तञ्चेव नो च आसवो, सिया न वत्तब्बं — "आसवसम्पयुत्तञ्चेव नो च आसवो"ति। धम्मायतनं सिया आसवो चेव आसवसम्पयुत्तञ्च, सिया आसवसम्पयुत्तञ्चेव नो च आसवो, सिया न वत्तब्बं — "आसवो चेव आसवसम्पयुत्तञ्चा"तिपि, "आसवसम्पयुत्तञ्चेव नो च आसवो"तिपि। दसायतना आसवविप्पयुत्तसासवा। द्वायतना सिया आसवविप्पयुत्तसासवा, सिया आसवविप्पयुत्तसासवा, सिया न वत्तब्बा — "आसवविप्पयुत्तसासवा"तिपि, "आसवविप्पयुत्तआनासवा, सिया न वत्तब्बा — "आसवविप्पयुत्तसासवा"तिपि, "आसवविप्पयुत्तआनासवा"तिपि।

एकादसायतना नो संयोजना। धम्मायतनं सिया संयोजनं, सिया नो संयोजनं। दसायतना संयोजिनया। द्वायतना सिया संयोजिनया, सिया असंयोजिनया। दसायतना संयोजिनविष्णयुत्ता। द्वायतना सिया संयोजिनया चेव नो च संयोजिनया। स्याप्ति, संयोजिनया चेव नो च संयोजिना। मनायतनं न वत्तब्बं — ''संयोजिनयञ्चेव संयोजिनयञ्चेव संयोजिनयञ्चेव नो च संयोजिनयञ्चेव संयोजिनयं'ितिष्, ''संयोजिनयञ्चेव नो च संयोजिन''ितिष्। प्रमायतना न वत्तब्बं — ''संयोजिनसम्पयुत्ता चा'तिष्, ''संयोजिनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजिन''ितिष। मनायतनं न वत्तब्बं — ''संयोजिनअच्चेव संयोजिनसम्पयुत्तञ्चोव संयोजिनसम्पयुत्तञ्चवेव नो च संयोजिन'ितिष। समायतनं सिया संयोजिनसम्पयुत्तञ्चेव नो च संयोजिन'ितिष। समायतनं सिया संयोजिनसम्पयुत्तञ्चेव नो च संयोजिन'ितिष। समायतनं सिया संयोजिनसम्पयुत्तञ्चेव नो च संयोजिन'ितिष। ससायति। स्याजिनसम्पयुत्तञ्चेव नो च संयोजिन'ितिष। दसायति। स्याजिनसम्पयुत्तञ्चेव नो च संयोजिन'ितिष। दसायति। स्याजिनिया, सिया न वत्तब्बा — ''संयोजिनविष्ययुत्तसंयोजिनिया, सिया संयोजिनविष्ययुत्तअसंयोजिनिया, सिया न वत्तब्बा — ''संयोजिनविष्ययुत्तसंयोजिनिया, सिया संयोजिनविष्ययुत्तअसंयोजिनया'ितिष।

एकादसायतना नो गन्था। धम्मायतनं सिया गन्थो, सिया नो गन्थो। दसायतना गन्थिनया। द्वायतना सिया गन्थिनया, सिया अगन्थिनया। दसायतना गन्थिविष्पयुत्ता। द्वायतना सिया गन्थित्यमुत्ता, सिया गन्थिविष्पयुत्ता। दसायतना न वत्तब्बा — "गन्था चेव गन्थिनया चां"ित, गन्थिनया चेव नो च गन्था। मनायतनं न वत्तब्बं — "गन्थो चेव गन्थिनयञ्चां"ित, सिया गन्थिनयञ्चेव नो च गन्थो, सिया न वत्तब्बं — "गन्थोनयञ्चेव नो च गन्थों"ित। धम्मायतनं सिया गन्थो चेव गन्थिनयञ्च, सिया गन्थिनयञ्चेव नो च गन्थो, सिया न वत्तब्बं — "गन्थो चेव गन्थिनयञ्चां"ितिष, "गन्थिनयञ्चेव नो च गन्थों"ितिष। दसायतना न वत्तब्बा — "गन्था चेव गन्थसम्पयुत्ता चां"ितिष, "गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्थों"ितिष। मनायतनं न वत्तब्बं — "गन्थों चेव गन्थसम्पयुत्तञ्चों नो च गन्थों, सिया न वत्तब्बं — "गन्थों चेव गन्थसम्पयुत्तञ्चों नो च गन्थों, सिया न वत्तब्बं — "गन्थों चेव गन्थसम्पयुत्तञ्चों नो च गन्थों, सिया न वत्तब्बं — "गन्थों चेव गन्थसम्पयुत्तञ्चों नो च गन्थों, सिया न वत्तब्बं — "गन्थों चेव गन्थसम्पयुत्तञ्चों नो च गन्थों, सिया न वत्तब्बं — "गन्थों चेव गन्थसम्पयुत्तञ्चों नो च गन्थों, सिया गन्थिविष्पयुत्तगन्थिनया। द्वायतना सिया गन्थिविष्पयुत्तगन्थिनया, सिया गन्थिविष्पयुत्तअगन्थिनया, सिया गन्थिविष्पयुत्तअगन्थिनयां तिषि, "गन्थिवष्पयुत्तअगन्थिनयां तिषि, "गन्थिवष्पयुत्तअगन्थिनयां तिषि।

एकादसायतना नो ओघा...पे०... नो योगा...पे०... नो नीवरणा। धम्मायतनं सिया नीवरणं, सिया नो नीवरणं। दसायतना नीवरणिया। द्वायतना सिया नीवरणिया, सिया अनीवरणिया। दसायतना नीवरणिवप्युत्ता। द्वायतना सिया नीवरणसम्पयुत्ता, सिया नीवरणविप्ययुत्ता। दसायतना न वत्तब्बा — ''नीवरणा चेव नीवरणिया चा''ति, नीवरणिया चेव नो च नीवरणा। मनायतनं न वत्तब्बं — ''नीवरणञ्चेव नीवरणियञ्चा'ति, सिया नीवरणियञ्चेव नो च नीवरणं, सिया न वत्तब्बं — ''नीवरणञ्चेव नो च नीवरणं'न्ति। धम्मायतनं सिया नीवरणञ्चेव नीवरणियञ्चेव नो च नीवरणं'न्तिप। दसायतना न वत्तब्बा — ''नीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्ता चा''तिपि, ''नीवरणसम्पयुत्ता चेव नो च नीवरणं'तिपि। मनायतनं न वत्तब्बं — ''नीवरणञ्चेव नीवरणसम्पयुत्तञ्चेव नो च नीवरणं'तिपि। मनायतनं न वत्तब्बं — ''नीवरणसम्पयुत्तञ्चेव नो च नीवरणं'न्तिप। धम्मायतनं सिया नीवरणसम्पयुत्तञ्चेव नो च नीवरणं, सिया न वत्तब्बं — ''नीवरणसम्पयुत्तञ्चेव नो च नीवरणं'न्तिप। धम्मायतनं सिया नीवरणञ्चेव नीवरणसम्पयुत्तञ्चेव नो च नीवरणं 'निपि, ''नीवरणसम्पयुत्तञ्चेव नो च नीवरणं, सिया न वत्तब्बं — ''नीवरणञ्चेव नीवरणसम्पयुत्तञ्चेव नो च नीवरणं 'निपि। दसायतना नीवरणविप्पयुत्तनीवरणिया। द्वायतना सिया नीवरणविप्पयुत्तनीवरणिया, सिया नीवरणविप्पयुत्तअनीवरणिया, सिया न वत्तब्बा — ''नीवरणविप्पयुत्तनीवरणिया'तिपि, ''नीवरणविप्पयुत्तअनीवरणिया'तिपि।

एकादसायतना नो परामासा। धम्मायतनं सिया परामासो, सिया नो परामासो। दसायतना परामद्वा। द्वायतना सिया परामद्वा, सिया अपरामद्वा। दसायतना परामासिवप्पयुत्ता। मनायतनं सिया परामाससम्पयुत्तं, सिया परामासिवप्पयुत्तं। धम्मायतनं सिया परामाससम्पयुत्तं, सिया परामासिवप्पयुत्तं, सिया न वत्तब्बं — "परामाससम्पयुत्तं"िन्तिप्, "परामासिवप्पयुत्तं"िन्तिप्। दसायतना न वत्तब्बा — "परामासा चेव परामद्वा चा"ित, "परामद्वा चेव नो च परामासां"। मनायतनं न वत्तब्बं — "परामासो चेव परामद्वञ्चोव नो च परामासो, सिया न वत्तब्बं — "परामासो"ित। धम्मायतनं सिया परामासो चेव परामद्वञ्चेव नो च परामासो, सिया न वत्तब्बं — "परामासो चेव परामद्वञ्चा"ितप्, "परामद्वञ्चेव नो च परामासो"ितपि। दसायतना परामासिवप्पयुत्तपरामद्वा। द्वायतना सिया परामासिवप्पयुत्तपरामद्वा, सिया परामासिवप्पयुत्तअपरामद्वा, सिया न वत्तब्बा — "परामासिवप्पयुत्तपरामद्वा"ितिप, "परामासिवप्पयुत्तअपरामद्वा, सिया न वत्तब्बा — "परामासिवप्पयुत्तपरामद्वा"ितिप, "परामासिवप्पयुत्तअपरामद्वा"ितिप।

दसायतना अनारम्मणा। मनायतनं सारम्मणं। धम्मायतनं सिया सारम्मणं, सिया अनारम्मणं। मनायतनं चित्तं। एकादसायतना नो चित्ता। एकादसायतना अचेतिसका। धम्मायतनं सिया चेतिसकं, सिया अचेतिसकं। दसायतना चित्तविप्पयुत्तं। धम्मायतनं सिया चित्तसम्पयुत्तं, सिया चित्तविप्पयुत्तं। मनायतनं न वत्तब्बं — "चित्तेन सम्पयुत्तं"न्तिपि, "चित्तेन विप्पयुत्तं"न्तिपि। दसायतना चित्तविसंसद्वा। धम्मायतनं सिया चित्तसंसद्वं, सिया चित्तविसंसद्वं। मनायतनं न वत्तब्बं — "चित्तेन संसद्व"न्तिपि, "चित्तेन विसंसद्व"न्तिपि। छायतना नो चित्तसमुद्वाना। छायतना सिया चित्तसमुद्वाना, सिया नो चित्तसमुद्वाना। एकादसायतना नो चित्तसहभू। एकादसायतना नो चित्तसंसद्वसमुद्वाना। धम्मायतनं सिया चित्तसंसद्वसमुद्वानं। धम्मायतनं सिया चित्तसंसद्वसमुद्वानं। एकादसायतना नो चित्तसंसद्वसमुद्वाना। धम्मायतनं सिया चित्तसंसद्वसमुद्वानसहभू, सिया नो चित्तसंसद्वसमुद्वानसहभू। एकादसायतना नो चित्तसंसद्वसमुद्वानानुपरिवित्तनो। धम्मायतनं सिया चित्तसंसद्वसमुद्वानानुपरिवित्त, सिया नो चित्तसंसद्वसमुद्वानानुपरिवित्तनो। धम्मायतनं सिया चित्तसंसद्वसमुद्वानानुपरिवित्तनो। धम्मायतनं सिया चित्तसंसद्वसमुद्वानानुपरिवित्तन। चित्तसंसद्वसमुद्वानानुपरिवित्तन।

छायतना अञ्झित्तका। छायतना बाहिरा। नवायतना उपादा। द्वायतना नो उपादा। धम्मायतनं सिया उपादा, सिया नो उपादा। पञ्चायतना उपादिन्ना। सद्दायतनं अनुपादिन्नं। छायतना सिया उपादिन्ना, सिया अनुपादिन्ना। एकादसायतना नो उपादाना। धम्मायतनं सिया उपादानं, सिया नो उपादानं। दसायतना उपादानिया। द्वायतना सिया उपादानिया। स्या अनुपादानिया। दसायतना उपादानिवप्पयुत्ता। द्वायतना सिया उपादानसम्पयुत्ता, सिया उपादानिवप्पयुत्ता। दसायतना न वत्तब्बा — "उपादाना चेव उपादानिया चा"ति, उपादानिया चेव नो च उपादाना। मनायतनं न वत्तब्बं — "उपादानञ्चेव उपादानियञ्चेव नो च उपादानियञ्चेव ज्यादानियञ्चेव नो च उपादानियञ्चेव नो च उपादानियञ्चेव उपादानियञ्चेव नो च उपादानियञ्चेव नो च उपादानियञ्चेव उपादानसम्पयुत्ता च्वा"तिपि, "उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादाना"तिपि। मनायतनं न वत्तब्बं — "उपादानसम्पयुत्तञ्चेव उपादानसम्पयुत्तञ्चेव नो च उपादानिया। दसायतना सिया उपादानसम्पयुत्तञ्चोव नो च उपादानियपयुत्तअनुपादानिया। स्वायतना सिया उपादानियपयुत्तअनुपादानिया, सिया उपादानियण्युत्तअनुपादानिया, सिया न वत्तब्बा — "उपादानिवण्ययुत्तअनुपादानिया"तिपि, "उपादानिवण्ययुत्तअनुपादानिया"तिपि।

एकादसायतना नो किलेसा। धम्मायतनं सिया किलेसो, सिया नो किलेसो। दसायतना संकिलेसिका। द्वायतना सिया संकिलेसिका, सिया असंकिलेसिका। दसायतना असंकिलिहा। द्वायतना सिया संकिलिहा, सिया असंकिलिहा। दसायतना किलेसिका, सिया असंकिलिहा। दसायतना किलेसिका, सिया किलेसिका चा''ति, ''संकिलेसिका चेव नो च किलेसा''। मनायतनं न वत्तब्बं — ''किलेसो चेव संकिलेसिकञ्चोव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बं — ''संकिलेसिकञ्चेव नो च किलेसो''ति। धम्मायतनं सिया किलेसो चेव संकिलेसिकञ्चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बं — ''किलेसो चेव संकिलेसिकञ्चोव नो च किलेसो चेव संकिलेसिकञ्चोव नो च किलेसो''तिपि, ''संकिलिहा चेव नो च किलेसो''तिपि। मनायतनं न वत्तब्बं — ''किलेसो चेव संकिलिहञ्चो''ति, सिया संकिलिहुञ्चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बं — ''किलेसो चेव संकिलिहुञ्चो''ति, सिया संकिलिहुञ्चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बं — ''संकिलिहुञ्चेव नो च किलेसो चेव संकिलिहुञ्चो''तिपि, ''संकिलिहुञ्चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बं — ''किलेसो चेव संकिलिहुञ्चा''तिपि, ''संकिलिहुञ्चेव नो च किलेसो न च

दसायतना न वत्तब्बा — "िकलेसा चेव किलेससम्पयुत्ता चा"ितिष, "िकलेससम्पयुत्ता चेव नो च न किलेसा"ितिष । मनायतनं न वत्तब्बं — "िकलेसो चेव किलेससम्पयुत्तञ्चा"ित, िसया किलेससम्पयुत्तञ्चेव नो च किलेसो, िसया न वत्तब्बं — "िकलेससम्पयुत्तञ्चेव नो च किलेसो"ित । धम्मायतनं िसया किलेसो चेव किलेससम्पयुत्तञ्च, िसया किलेससम्पयुत्तञ्चेव नो च किलेसो, िसया न वत्तब्बं — "िकलेसो चेव किलेससम्पयुत्तञ्चा"ितिष, "िकलेससम्पयुत्तञ्चेव नो च किलेसो, िसया न वत्तब्बं — "िकलेसो चेव किलेसिसम्पयुत्तञ्चा"ितिष, "िकलेससम्पयुत्तञ्चेव नो च किलेसींवण्ययुत्तसंकिलेसिका। द्वायतना िसया किलेसविष्पयुत्तसंकिलेसिका, िसया किलेसविष्पयुत्तअसंकिलेसिका, िसया न वत्तब्बा — "िकलेसविष्पयुत्तसंकिलेसिका"ितिष, "िकलेसविष्पयुत्तअसंकिलेसिका"ितिष।

दसायतना न दस्सनेन पहातब्बा। द्वायतना सिया दस्सनेन पहातब्बा, सिया न दस्सनेन पहातब्बा। दसायतना न

भावनाय पहातब्बा। द्वायतना सिया भावनाय पहातब्बा, सिया न भावनाय पहातब्बा। दसायतना न दस्सनेन पहातब्बहेतुका। द्वायतना सिया दस्सनेन पहातब्बहेतुका, सिया न दस्सनेन पहातब्बहेतुका। दसायतना न भावनाय पहातब्बहेतुका। द्वायतना सिया भावनाय पहातब्बहेतुका, सिया न भावनाय पहातब्बहेतुका। दसायतना अवितक्का। द्वायतना सिया सिया सिया अवितक्का। दसायतना अविचारा। द्वायतना सिया सिया अविचारा। सिया अप्पीतिका। द्वायतना सिया सप्पीतिका, सिया अप्पीतिका। दसायतना न पीतिसहगता। द्वायतना सिया पीतिसहगता। दसायतना न सुखसहगता। द्वायतना सिया उपेक्खासहगता। द्वायतना सिया उपेक्खासहगता। सिया न उपेक्खासहगता।

दसायतना कामावचरा। द्वायतना सिया कामावचरा, सिया न कामावचरा। दसायतना न रूपावचरा। द्वायतना सिया रूपावचरा, सिया न रूपावचरा। दसायतना न अरूपावचरा। द्वायतना सिया अरूपावचरा, सिया न अरूपावचरा। दसायतना परियापन्ना। द्वायतना सिया परियापन्ना, सिया अपरियापन्ना। दसायतना अनिय्यानिका। द्वायतना सिया निय्यानिका, सिया अनिय्यानिका। दसायतना अनियता। द्वायतना सिया नियता, सिया अनियता। दसायतना सउत्तरा। द्वायतना सिया सउत्तरा, सिया अनुत्तरा। दसायतना अरणा। द्वायतना सिया सरणा, सिया अरणाति।

पञ्हापुच्छकं।

आयतनविभङ्गो निट्टितो।

# ३. धातुविभङ्गो

# १. सुत्तन्तभाजनीयं

**१७२**. छ धातुयो — पथवीधातु [पठवीधातु (सी॰ स्या॰) एवमुपरिपि], आपोधातु, तेजोधातु, वायोधातु, आकासधातु, विञ्ञाणधातु ।

१७३. तत्थ कतमा पथवीधातु? पथवीधातुद्वयं — अत्थि अज्झित्तका, अत्थि बाहिरा। तत्थ कतमा अज्झित्तका पथवीधातु? यं अज्झत्तं पच्चतं कक्खळं खिरगतं कक्खळत्तं कक्खळभावो अज्झत्तं उपादिन्नं, सेय्यथिदं — केसा लोमा नखा दन्ता तचो मंसं न्हारु [नहारु (सी॰)] अट्ठि अट्ठिमिञ्जं [अट्ठिमिञ्जा (सी॰)] वक्कं हदयं यकनं किलोमकं पिहकं पप्फासं अन्तं अन्तगुणं उदिरयं करीसं, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि अज्झत्तं पच्चत्तं कक्खळं खिरगतं कक्खळत्तं कक्खळभावो अज्झत्तं उपादिन्नं — अयं वुच्चित 'अज्झित्तका पथवीधातु'।

तत्थ कतमा बाहिरा पथवीधातु? यं बाहिरं कक्खळं खिरगतं कक्खळत्तं कक्खळभावो बिहद्धा अनुपादिन्नं, सेय्यथिदं — अयो लोहं तिपु सीसं सज्झं [सज्झु (स्या॰)] मृत्ता मणि वेळुरियो सङ्खो सिला पवाळं रजतं जातरूपं लोहितङ्को [लोहितङ्को (स्या॰ क॰), लोहितको (?)] मसारगल्लं तिणं कट्ठं सक्खरा कठलं [कथलं (क॰)] भूमि पासाणो पब्बतो, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि बाहिरं कक्खळं खिरगतं कक्खळत्तं कक्खळभावो बिहद्धा अनुपादिन्नं — अयं वृच्चित 'बाहिरा पथवीधातु'। या च अज्झित्तका पथवीधातु या च बाहिरा पथवीधातु, तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसिङ्खिपित्वा — अयं वृच्चित 'पथवीधातु'।

१७४. तत्थ कतमा आपोधातु? आपोधातुद्वयं — अत्थि अज्झत्तिका, अत्थि बाहिरा। तत्थ कतमा अज्झत्तिका आपोधातु? यं अज्झत्तं पच्चत्तं आपो आपोगतं सिनेहो सिनेहगतं [स्नेहो स्नेहगतं (स्या॰)] बन्धनत्तं रूपस्स अज्झत्तं उपादिन्नं, सेय्यथिदं — पित्तं सेम्हं पुब्बो लोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा खेळो सिङ्घाणिका लिसका मृत्तं, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि अज्झत्तं पच्चत्तं आपो आपोगतं सिनेहो सिनेहगतं बन्धनत्तं रूपस्स अज्झत्तं उपादिन्नं — अयं वुच्चित 'अज्झित्तका आपोधातु'।

तत्थ कतमा बाहिरा आपोधातु? यं बाहिरं आपो आपोगतं सिनेहो सिनेहगतं बन्धनत्तं रूपस्स बहिद्धा अनुपादिन्नं, सेय्यथिदं — मूलरसो खन्धरसो तचरसो पत्तरसो पुप्फरसो फलरसो खीरं दिध सिप्प नवनीतं तेलं मधु फाणितं भुम्मानि वा उदकानि अन्तिलक्खानि वा, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि बाहिरं आपो आपोगतं सिनेहो सिनेहगतं बन्धनत्तं रूपस्स बहिद्धा अनुपादिन्नं — अयं वुच्चित 'बाहिरा आपोधातु'। या च अज्झित्तका आपोधातु या च बाहिरा आपोधातु, तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसिङ्खिपत्वा — अयं वुच्चित ''आपोधातु''।

१७५. तत्थ कतमा तेजोधातु? तेजोधातुद्वयं — अत्थि अज्झित्तका, अत्थि बाहिरा। तत्थ कतमा अज्झित्तका तेजोधातु? यं अज्झत्तं पच्चत्तं तेजो तेजोगतं उस्मा उस्मागतं उसुमं उसुमगतं अज्झत्तं उपादिन्नं, सेय्यिथदं — येन च सन्तप्पित येन च जीरीयित येन च परिडय्हित येन च असितपीतखायितसायितं सम्मा परिणामं गच्छिति, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि अज्झत्तं पच्चत्तं तेजो तेजोगतं उस्मा उस्मागतं उसुमं उसुमगतं अज्झत्तं उपादिन्नं — अयं वुच्चिति 'अज्झित्तका तेजोधातु'।

तत्थ कतमा बाहिरा तेजोधातु? यं बाहिरं तेजो तेजोगतं उस्मा उस्मागतं उसुमं उसुमगतं बहिद्धा अनुपादिन्नं, सेय्यथिदं — कट्ठिग्ग पलालग्गि [सकिलकिग्ग (सब्बत्थ)] तिणग्गि गोमयग्गि थुसिग्गि सङ्कारग्गि इन्दिग्गि अग्गिसन्तापो सूरियसन्तापो कट्ठसिन्निचयसन्तापो तिणसिन्निचयसन्तापो धञ्ञसिन्निचयसन्तापो भण्डसिन्निचयसन्तापो, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि बाहिरं तेजो तेजोगतं उस्मा उस्मागतं उसुमं उसुमगतं बहिद्धा अनुपादिन्नं — अयं वुच्चिति 'बाहिरा तेजोधातु'। या च अज्झित्तका तेजोधातु या च बाहिरा तेजोधातु, तदेकज्झं अभिसञ्जृहित्वा अभिसिङ्किपित्वा — अयं वृच्चित 'तेजोधातु''।

**१७६**. तत्थ कतमा वायोधातु? वायोधातुद्वयं — अत्थि अज्झित्तका, अत्थि बाहिरा। तत्थ कतमा अज्झित्तका वायोधातु? यं अज्झत्तं पच्चत्तं वायो वायोगतं थिम्भितत्तं रूपस्स अज्झत्तं उपादिन्नं, सेय्यथिदं — उद्धङ्गमा वाता अधोगमा वाता कुच्छिसया वाता कोट्ठासया [कोट्ठसया (सी॰ स्या॰)] वाता अङ्गमङ्गानुसारिनो वाता सत्थकवाता खुरकवाता उप्पलकवाता अस्सासो पस्सासो इति वा, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि अज्झत्तं पच्चत्तं वायो वायोगतं थिम्भितत्तं रूपस्स अज्झत्तं उपादिन्नं — अयं वुच्चित 'अज्झित्तका वायोधातु'।

तत्थ कतमा बाहिरा वायोधातु? यं बाहिरं वायो वायोगतं थिम्भितत्तं रूपस्स बिहद्धा अनुपादिन्नं, सेय्यथिदं — पुरित्थमा वाता पच्छिमा वाता उत्तरा वाता दिक्खणा वाता सरजा वाता अरजा वाता सीता वाता उण्हा वाता पिरत्ता वाता अधिमत्ता वाता काळवाता वेरम्भवाता पक्खवाता सुपण्णवाता तालवण्टवाता विधूपनवाता, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि बाहिरं वायो वायोगतं थिम्भितत्तं रूपस्स बिहद्धा अनुपादिन्नं — अयं वुच्चित 'बाहिरा वायोधातु'। या च अज्झित्तका वायोधातु या च बाहिरा वायोधातु, तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसिङ्खिपित्वा — अयं वुच्चित 'वायोधातु''।

१७७. तत्थ कतमा आकासधातु? आकासधातुद्वयं — अत्थि अज्झित्तका, अत्थि बाहिरा। तत्थ कतमा अज्झित्तका

आकासधातु? यं अज्झत्तं पच्चत्तं आकासो आकासगतं अघं अघगतं विवरो विवरगतं असम्फुट्ठं मंसलोहितेहि अज्झत्तं उपादिन्नं, सेय्यथिदं — कण्णिच्छदं नासिच्छदं मुखद्वारं, येन च असितपीतखायितसायितं अज्झोहरित, यत्थ च असितपीतखायितसायितं सिन्तिट्ठति, येन च असितपीतखायितसायितं अधोभागं निक्खमित, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि अज्झत्तं पच्चत्तं आकासो आकासगतं अघं अघगतं विवरो विवरगतं असम्फुट्ठं मंसलोहितेहि अज्झत्तं उपादिन्नं — अयं वुच्चित 'अज्झित्तका आकासधातु'।

तत्थ कतमा बाहिरा आकासधातु? यं बाहिरं आकासो आकासगतं अघं अघगतं विवरो विवरगतं असम्फुट्ठं चतूहि महाभूतेहि बिहद्धा अनुपादिन्नं — अयं वुच्चित 'बाहिरा आकासधातु'। या च अज्झित्तका आकासधातु या च बाहिरा आकासधातु, तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसिङ्खिपित्वा — अयं वुच्चित ''आकासधातु''।

**१७८**. तत्थ कतमा विञ्ञाणधातु? चक्खुविञ्ञाणधातु, सोतविञ्ञाणधातु, घानविञ्ञाणधातु, जिव्हाविञ्ञाणधातु, कार्यावञ्ञाणधातु, मनोविञ्ञाणधातु — अयं वृच्चित ''विञ्ञाणधातु''।

## इमा छ धातुयो।

१७९. अपरापि छ धातुयो — सुखधातु, दुक्खधातु, सोमनस्सधातु, दोमनस्सधातु, उपेक्खाधातु, अविज्जाधातु।

**१८०**. तत्थ कतमा सुखधातु? यं कायिकं सातं कायिकं सुखं कायसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं कायसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — अयं वुच्चित "सुखधातु"।

तत्थ कतमा दुक्खधातु? यं कायिकं असातं कायिकं दुक्खं कायसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदियतं कायसम्फस्सजा असाता दुक्खा वेदना — अयं वुच्चित ''दुक्खधातु''।

तत्थ कतमा सोमनस्सधातु? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — अयं वुच्चित ''सोमनस्सधातु''।

तत्थ कतमा दोमनस्सधातु? यं चेतिसकं असातं चेतिसकं दुक्खं चेतोसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा असाता दुक्खा वेदना — अयं वुच्चित ''दोमनस्सधातु''।

तत्थ कतमा उपेक्खाधातु? यं चेतिसकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सजं अदुक्खमसुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा अदुक्खमसुखा वेदना — अयं वुच्चित ''उपेक्खाधातु''।

तत्थ कतमा अविज्जाधातु? यं अञ्जाणं अदस्सनं अनिभसमयो अननुबोधो असम्बोधो अप्पिटवेधो असङ्गाहणा अपिरयोगाहणा असमपेक्खना अपच्चवेक्खणा अपच्चक्खकम्मं दुम्मेज्झं बाल्यं असम्पजञ्जं मोहो पमोहो सम्मोहो अविज्जा अविज्जायोगो अविज्जानुसयो अविज्जापिरयुट्ठानं अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वृच्चित ''अविज्जाधातु''।

# इमा छ धातुयो।

- १८१. अपरापि छ धातुयो कामधातु, ब्यापादधातु, विहिंसाधातु, नेक्खम्मधातु, अब्यापादधातु, अविहिंसाधातु।
- **१८२**. तत्थ कतमा कामधातु? कामपटिसंयुत्तो तक्को वितक्को सङ्कष्पो अप्पना ब्यप्पना चेतसो अभिनिरोपना मिच्छासङ्कष्पो अयं वुच्चित कामधातु। हेट्ठतो अवीचिनिरयं परियन्तं करित्वा उपरितो परिनिम्मतवसवत्ती देवे अन्तो करित्वा यं एतिस्मं अन्तरे एत्थावचरा एत्थ परियापन्ना खन्धधातुआयतना रूपा [रूपं (स्या॰)] वेदना सञ्जा सङ्खारा विञ्ञाणं अयं वुच्चित "कामधातु"।

तत्थ कतमा ब्यापादधातु? ब्यापादपटिसंयुत्तो तक्को वितक्को...पे॰... मिच्छासङ्कप्पो — अयं वुच्चित ''ब्यापादधातु''। दससु वा आघातवत्थूसु चित्तस्स आघातो पटिघातो पटिघं पटिविरोधो कोपो पकोपो सम्पकोपो दोसो पदोसो सम्पदोसो चित्तस्स ब्यापित्त मनोपदोसो कोधो कुज्झना कुज्झितत्तं दोसो दुस्सना दुस्सितत्तं ब्यापित्त ब्यापज्जना विरोधो पटिविरोधो चिण्डिक्कं असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स — अयं वुच्चित ''ब्यापादधातु''।

तत्थ कतमा विहिंसाधातु? विहिंसापिटसंयुत्तो तक्को वितक्को...पे॰... मिच्छासङ्कप्पो — अयं वुच्चित "विहिंसाधातु"। इधेकच्चो पाणिना वा लेड्डुना वा दण्डेन वा सत्थेन वा रज्जुया वा अञ्जतरञ्जतरेन सत्ते विहेठेति, या एवरूपा हेठना विहेठना हिंसना विहिंसना रोसना विरोसना परूपघातो — अयं वुच्चित "विहिंसाधातु"।

तत्थ कतमा नेक्खम्मधातु? नेक्खम्मपटिसंयुत्तो तक्को वितक्को...पे॰... सम्मासङ्कप्पो — अयं वुच्चित ''नेक्खम्मधातु''। सब्बेपि कुसला धम्मा ''नेक्खम्मधातु''।

तत्थ कतमा अब्यापादधातु? अब्यापादपटिसंयुत्तो तक्को वितक्को...पे०... सम्मासङ्कप्पो — अयं वुच्चित "अब्यापादधातु"। या सत्तेसु मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चिति "अब्यापादधातु"।

तत्थ कतमा अविहिंसाधातु? अविहिंसापिटसंयुत्तो तक्को वितक्को सङ्कप्पो अप्पना ब्यप्पना चेतसो अभिनिरोपना सम्मासङ्कप्पो — अयं वुच्चित "अविहिंसाधातु"। या सत्तेसु करुणा करुणायना करुणायितत्तं करुणाचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित "अविहिंसाधातु"।

## इमा छ धातुयो।

इति इमानि तीणि छक्कानि तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसिङ्खिपित्वा अद्वारस धातुयो होन्ति।

## स्तन्तभाजनीयं।

## २. अभिधम्मभाजनीयं

- १८३. अट्ठारस धातुयो चक्खुधातु, रूपधातु, चक्खुविञ्ञाणधातु, सोतधातु, सद्दधातु, सोतविञ्ञाणधातु, घानधातु, गन्धधातु, घानविञ्ञाणधातु, जिव्हाधातु, रसधातु, जिव्हाविञ्ञाणधातु, कायधातु, फोट्ठब्बधातु, कायविञ्ञाणधातु, मनोधातु, धम्मधातु, मनोविञ्ञाणधातु।
  - १८४. तत्थ कतमा चक्खुधातु? यं चक्खु चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो...पे॰... सुञ्ञो गामोपेसो अयं वुच्चित

## ''चक्खुधातुं'।

तत्थ कतमा रूपधातु? यं रूपं चतुन्नं महाभूतानं उपादाय वण्णनिभा...पे॰... रूपधातुपेसा — अयं वुच्चित ''रूपधातु''।

तत्थ कतमा चक्खुविञ्ञाणधातु? चक्खुञ्च पटिच्च रूपे च उप्पज्जित चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मिनिन्द्रियं विञ्ञाणं विञ्ञाणक्खन्धो तज्जाचक्खुविञ्ञाणधातु — अयं वुच्चित "चक्खुविञ्ञाणधातु"।

तत्थ कतमा सोतधातु? यं सोतं चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो...पे॰... सुञ्ञो गामोपेसो — अयं वुच्चित ''सोतधातु''।

तत्थ कतमा सद्दधातु? यो सद्दो चतुन्नं महाभूतानं उपादाय अनिदस्सनो सप्पटिघो...पे॰... सद्दधातुपेसा — अयं वुच्चित ''सद्दधातु''।

तत्थ कतमा सोतिवञ्जाणधातु? सोतञ्च पटिच्च सद्दे च उप्पज्जित चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मिनिन्द्रियं विञ्ञाणं विञ्ञाणक्खन्धो तज्जासोतिवञ्ञाणधातु — अयं वुच्चित ''सोतिवञ्ञाणधातु''।

तत्थ कतमा घानधातु? यं घानं चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो...पे॰... सुञ्ञो गामोपेसो — अयं वुच्चित ''घानधातु''।

तत्थ कतमा गन्धधातु? यो गन्धो चतुन्नं महाभूतानं उपादाय अनिदस्सनो सप्पटिघो...पे॰... गन्धधातुपेसा — अयं वुच्चित ''गन्धधातु"।

तत्थ कतमा घानविञ्ञाणधातु? घानञ्च पटिच्च गन्धे च उप्पज्जित चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मिनिन्द्रियं विञ्ञाणं विञ्ञाणक्खन्धो तज्जाघानविञ्ञाणधातु — अयं वुच्चित ''घानविञ्ञाणधातु''।

तत्थ कतमा जिव्हाधातु? या जिव्हा चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो...पे॰... सुञ्ञो गामोपेसो — अयं वुच्चित ''जिव्हाधातु''।

तत्थ कतमा रसधातु? यो रसो चतुन्नं महाभूतानं उपादाय अनिदस्सनो सप्पटिघो...पे॰... रसधातुपेसा — अयं वुच्चित ''रसधातु''।

तत्थ कतमा जिव्हाविञ्ञाणधातु? जिव्हञ्च पटिच्च रसे च उप्पज्जित चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विञ्ञाणं विञ्ञाणक्खन्धो तज्जाजिव्हाविञ्ञाणधातु — अयं वुच्चित ''जिव्हाविञ्ञाणधातु''।

तत्थ कतमा कायधातु? यो कायो चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो...पे॰... सुञ्ञो गामोपेसो — अयं वुच्चित ''कायधातु''।

तत्थ कतमा फोडुब्बधातु? पथवीधातु...पे०... फोडुब्बधातुपेसा — अयं वुच्चति ''फोडुब्बधातु''।

तत्थ कतमा कार्यावञ्ञाणधातु? कायञ्च पटिच्च फोट्ठब्बे च उप्पज्जित चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विञ्ञाणं विञ्ञाणक्खन्धो तज्जाकार्यावञ्ञाणधातु — अयं वुच्चित ''कार्यावञ्ञाणधातु''।

तत्थ कतमा मनोधातु? चक्खुविञ्ञाणधातुया उप्पञ्जित्वा निरुद्धसमनन्तरा उप्पञ्जित चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विञ्ञाणं विञ्ञाणक्खन्धो तज्जामनोधातु; सोतिवञ्ञाणधातुया...पे०... घानिवञ्ञाणधातुया...पे०... जिव्हाविञ्ञाणधातुया...पे०... कार्यावञ्ञाणधातुया उप्पञ्जित्वा निरुद्धसमनन्तरा उप्पञ्जित चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विञ्ञाणं विञ्ञाणक्खन्धो तज्जामनोधातु सब्बधम्मेसु वा पन पठमसमन्नाहारो उप्पञ्जित चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विञ्ञाणं विञ्जाणं विञ्ञाणं विञ्जाणं विञ्ञाणं विञ्ञाणं विञ्जाणं विञ्जाणं विञ्जाणं विञ्जाणं विञ्जाणं विञ्ञाणं विञ्जाणं विञ्जेणं विञ्जाणं विञ्ज

तत्थ कतमा धम्मधातु? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, यञ्च रूपं अनिदस्सनअप्पटिघं धम्मायतनपरियापन्नं, असङ्खता च धातु।

तत्थ कतमो वेदनाक्खन्धो? एकविधेन वेदनाक्खन्धो — फस्ससम्पयुत्तो। दुविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको। तिविधेन वेदनाक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰... एवं दसविधेन वेदनाक्खन्धो...पे॰... एवं बहुविधेन वेदनाक्खन्धो। अयं वुच्चित ''वेदनाक्खन्धो''।

तत्थ कतमो सञ्जाक्खन्थो? एकविधेन सञ्जाक्खन्थो — फस्ससम्पयुत्तो। दुविधेन सञ्जाक्खन्थो — अत्थि सहेतुको, अत्थि अहेतुको। तिविधेन सञ्जाक्खन्थो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰... एवं दसविधेन सञ्जाक्खन्थो...पे॰... एवं बहुविधेन सञ्जाक्खन्थो। अयं वुच्चित "सञ्जाक्खन्थो"।

तत्थ कतमो सङ्घारक्खन्धो? एकविधेन सङ्घारक्खन्धो — चित्तसम्पयुत्तो। दुविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि हेतु, अत्थि अहेतु। तिविधेन सङ्घारक्खन्धो — अत्थि कुसलो, अत्थि अकुसलो, अत्थि अब्याकतो...पे॰... एवं दसविधेन सङ्घारक्खन्धो...पे॰... एवं बहुविधेन सङ्घारक्खन्धो — अयं वृच्चित ''सङ्घारक्खन्धो''।

तत्थ कतमं रूपं अनिदस्सनअप्पटिघं धम्मायतनपरियापन्नं? इत्थिन्द्रियं...पे॰... कबळीकारो आहारो — इदं वुच्चित रूपं ''अनिदस्सनअप्पटिघं धम्मायतनपरियापन्नं''।

तत्थ कतमा असङ्खता धातु? रागक्खयो, दोसक्खयो, मोहक्खयो — अयं वुच्चित ''असङ्खता धातु''। अयं वुच्चिति ''धम्मधातु''।

तत्थ कतमा मनोविञ्ञाणधातु? चक्खुविञ्ञाणधातुया उप्पज्जित्वा निरुद्धसमनन्तरा उप्पज्जित मनोधातु, मनोधातुया उप्पज्जित्वा निरुद्धसमनन्तरा उप्पज्जित चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातुः, सोतिवञ्जाणधातुया...पे॰... घानिवञ्जाणधातुया ...पे॰... जिव्हाविञ्जाणधातुया...पे॰... कायविञ्जाणधातुया उप्पज्जित्वा निरुद्धसमनन्तरा उप्पज्जित मनोधातु, मनोधातुयापि उप्पज्जित्वा निरुद्धसमनन्तरा उप्पज्जित चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्जाणधातु मनञ्च पिटच्च धम्मे च उप्पज्जित चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मिनिद्धयं विञ्जाणं विञ्जाणक्खन्धो तज्जामनोविञ्जाणधातु — अयं वुच्चित ''मनोविञ्जाणधातु"।

# अभिधम्मभाजनीयं।

## ३. पञ्हापुच्छकं

अट्ठारस धातुयो — चक्खुधातु, रूपधातु, चक्खुविञ्ञाणधातु, सोतधातु, सद्दधातु, सोतविञ्ञाणधातु, घानधातु, गन्धधातु, घानविञ्ञाणधातु, जिव्हाधातु, रसधातु, जिव्हाविञ्ञाणधातु, कायधातु, फोट्ठब्बधातु, कायविञ्ञाणधातु, मनोधातु, धम्मधातु, मनोविञ्ञाणधातु।

१८६. अट्ठारसन्नं धातूनं कति कुसला, कित अकुसला, कित अब्याकता...पे०... कित सरणा, कित अरणा?

#### १. तिकं

**१८७**. सोळस धातुयो अब्याकता। द्वे धातुयो सिया कुसला, सिया अकुसला, सिया अब्याकता। दस धातुयो न वत्तब्बा — "सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता"तिपि, "दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता"तिपि, "अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता"तिपि। पञ्च धातुयो अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। कायविञ्ञाणधातु सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। धम्मधातु सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया न वत्तब्बा — "सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता"तिपि, "दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया न वत्तब्बा — "सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता"तिपि, "अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता"तिपि।

दस धातुयो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा। पञ्च धातुयो विपाका। मनोधातु सिया विपाका, सिया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा। द्वे धातुयो सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्मा, सिया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा।

दस धातुयो उपादिन्नुपादानिया। सद्दधातु अनुपादिन्नुपादानिया। पञ्च धातुयो सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया। द्वे धातुयो सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नअनुपादानिया।

सोळस धातुयो असंकिलिट्ठसंकिलेसिका। द्वे धातुयो सिया संकिलिट्ठसंकिलेसिका, सिया असंकिलिट्ठसंकिलेसिका, सिया असंकिलिट्ठसंकिलेसिका। पन्नरस धातुयो अवितक्कअविचारा। मनोधातु सिवतक्कसविचारा। मनोविञ्ञाणधातु सिया सवितक्कसविचारा, सिया अवितक्कविचारमत्ता, सिया अवितक्कअविचारा। धम्मधातु सिया सिवतक्कसविचारा, सिया अवितक्कअविचारा, सिया जवितक्कअविचारा, सिया न वत्तब्बा — "सवितक्कसविचारा"तिपि, "अवितक्कविचारमत्ता"तिपि, "अवितक्कअविचारा"तिपि। दस धातुयो न वत्तब्बा — "पीतिसहगता"तिपि, "सुखसहगता"तिपि, "उपेक्खासहगता"तिपि। पञ्च धातुयो उपेक्खासहगता। कायविञ्ञाणधातु न पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, न उपेक्खासहगता, सिया न वत्तब्बा — "सुखसहगता"तिपि, "सुखसहगता, सिया पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, सिया उपेक्खासहगता, सिया न वत्तब्बा — "पीतिसहगता"तिपि, "सुखसहगता" रिपि, सुखसहगता रिपि, सुखसहगता रिपी, सुखसहग

सोळस धातुयो नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा। द्वे धातुयो सिया दस्सनेन पहातब्बा, सिया भावनाय पहातब्बा, सिया नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा। सोळस धातुयो नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका। द्वे धातुयो सिया दस्सनेन पहातब्बहेतुका, सिया भावनाय पहातब्बहेतुका, सिया नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका। सोळस धातुयो नेवाचयगामिनापचयगामिनो। द्वे धातुयो सिया आचयगामिनो, सिया अपचयगामिनो, सिया नेवाचयगामिनापचयगामिना।

सोळस धातुयो नेवसेक्खनासेक्खा। द्वे धातुयो सिया सेक्खा, सिया असेक्खा, सिया नेवसेक्खनासेक्खा।

सोळस धातुयो परित्ता। द्वे धातुयो सिया परित्ता, सिया महग्गता, सिया अप्पमाणा। दस धातुयो अनारम्मणा। छ धातुयो परित्तारम्मणा। द्वे धातुयो सिया परित्तारम्मणा, सिया महग्गतारम्मणा, सिया अप्पमाणारम्मणा, सिया न वत्तब्बा — "परित्तारम्मणा"तिपि, "महग्गतारम्मणा"तिपि, "अप्पमाणारम्मणा"तिपि। सोळस धातुयो मिन्झिमा। द्वे धातुयो सिया हीना, सिया मिन्झिमा, सिया पणीता। सोळस धातुयो अनियता। द्वे धातुयो सिया मिन्झिमा, सिया सम्मत्तियता, सिया अनियता।

दस धातुयो अनारम्मणा। छ धातुयो न वत्तब्बा — "मग्गारम्मणा"तिपि, "मग्गहेतुका"तिपि, "मग्गाधिपितनो"तिपि। द्वे धातुयो सिया मग्गारम्मणा, सिया मग्गहेतुका, सिया मग्गाधिपितनो, सिया न वत्तब्बा — "मग्गारम्मणा"तिपि, "मग्गहेतुका"तिपि, "मग्गाधिपितनो"तिपि। दस धातुयो सिया उप्पन्ना, सिया उप्पादिनो, सिया न वत्तब्बा — "अनुप्पन्ना"ति। सद्दधातु सिया उप्पन्ना, सिया अनुप्पन्ना, सिया न वत्तब्बा — "उप्पादिनी"ति। छ धातुयो सिया उप्पन्ना, सिया अनुप्पन्ना, सिया उप्पादिनो। धम्मधातु सिया उप्पन्ना, सिया अनुप्पन्ना, सिया उप्पादिनो, सिया न वत्तब्बा — "उप्पान्ना"तिपि, "अनुप्पन्ना"तिपि, "अनुप्पन्ना"तिपि, "अनुप्पन्ना"तिपि, "उप्पादिनी"तिपि।

सत्तरस धातुयो सिया अतीता, सिया अनागता, सिया पच्चुप्पन्ना। धम्मधातु सिया अतीता, सिया अनागता, सिया पच्चुप्पन्ना, सिया न वत्तब्बा — "अतीता"तिपि, "अनागता"तिपि, "पच्चुप्पन्ना"तिपि। दस धातुयो अनारम्मणा। छ धातुयो पच्चुप्पन्नारम्मणा। द्वे धातुयो सिया अतीतारम्मणा, सिया अनागतारम्मणा, सिया पच्चुप्पन्नारम्मणा, सिया न वत्तब्बा — "अतीतारम्मणा"तिपि, "अनागतारम्मणा"तिपि, "पच्चुप्पन्नारम्मणा"तिपि; सिया अज्झत्ता, सिया बहिद्धा, सिया अज्झत्तबहिद्धा।

दस धातुयो अनारम्मणा। छ धातुयो सिया अज्झत्तारम्मणा, सिया बहिद्धारम्मणा, सिया अज्झत्तबहिद्धारम्मणा। द्वे धातुयो सिया अज्झत्तारम्मणा, सिया बहिद्धारम्मणा, सिया अज्झत्तबहिद्धारम्मणा, सिया न वत्तब्बा — "अज्झत्तारम्मणा"तिपि, "बहिद्धारम्मणा"तिपि, "अज्झत्तबहिद्धारम्मणा"तिपि। रूपधातु सनिदस्सनसप्पटिघा। नव धातुयो अनिदस्सनअप्पटिघा। अट्ठ धातुयो अनिदस्सनअप्पटिघा।

# २. दुकं

१८८. सत्तरस धातुयो न हेतू। धम्मधातु सिया हेतु, सिया न हेतु। सोळस धातुयो अहेतुका। द्वे धातुयो सिया सहेतुका, सिया अहेतुका। सोळस धातुयो अहेतुका। द्वे धातुयो सिया सहेतुका, सिया अहेतुका। सोळस धातुयो हेतुविप्पयुत्ता। द्वे धातुयो सिया हेतुसम्पयुत्ता, सिया हेतुविप्पयुत्ता। सोळस धातुयो न वत्तब्बा — ''हेतु चेव सहेतुका चा''तिपि, ''सहेतुका चेव न च हेतू''तिपि। मनोविञ्ञाणधातु न वत्तब्बा — ''हेतु चेव सहेतुका चा''ति, सिया सहेतुका चेव न च हेतू, सिया न वत्तब्बा — ''सहेतुका चेव न च हेतू''ति। धम्मधातु सिया हेतु चेव सहेतुका च, सिया सहेतुका चेव न च हेतू, सिया न वत्तब्बा — ''हेतु चेव सहेतुका चा''तिपि, ''सहेतुका चेव न च हेतू''तिपि। सोळस धातुयो न वत्तब्बा — ''हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता चा''तिपि, ''हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू''तिपि। मनोविञ्ञाणधातु न वत्तब्बा — ''हेतु चेव हेतुसम्पयुत्ता चा''ति, सिया हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू, सिया न वत्तब्बा — ''हेतु चेव हेतूसम्पयुत्ता चेव न च हेतु, सिया न वत्तब्बा — ''हेतु चेव हेतुसम्पयुत्ता चा''तिपि, ''हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतु, सिया न वत्तब्बा — ''हेतु चेव हेतुसम्पयुत्ता चा''तिपि, ''हेतुसम्पयुत्ता चेव न च

हेतू"तिपि। सोळस धातुयो न हेतुअहेतुका। मनोविञ्ञाणधातु सिया न हेतुसहेतुका, सिया न हेतुअहेतुका। धम्मधातु सिया न हेतुसहेतुका, सिया न हेतुअहेतुका, सिया न वत्तब्बा — ''न हेतुसहेतुका''तिपि, ''न हेतुअहेतुका''तिपि।

सत्तरस धातुयो सप्पच्चया। धम्मधातु सिया सप्पच्चया, सिया अप्पच्चया। सत्तरस धातुयो सङ्ख्वता। धम्मधातु सिया सङ्ख्वता, सिया असङ्ख्वता। रूपधातु सिनदस्सना। सत्तरस धातुयो अनिदस्सना। दस धातुयो सप्पटिघा। अट्ट धातुयो अप्पटिघा। दस धातुयो रूपा। सत्त धातुयो अरूपा। धम्मधातु सिया रूपा, सिया अरूपा। सोळस धातुयो लोकिया। द्वे धातुयो सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा; केनचि विञ्जेय्या, केनचि न विञ्जेय्या।

सत्तरस धातुयो नो आसवा। धम्मधातु सिया आसवा, सिया नो आसवा। सोळस धातुयो सासवा। द्वे धातुयो सिया सासवा, सिया अनासवा। सोळस धातुयो आसविवप्ययुत्ता। द्वे धातुयो सिया आसवसम्पयुत्ता, सिया आसविवप्ययुत्ता। सोळस धातुयो न वत्तब्बा — "आसवा चेव सासवा चा"ित, "सासवा चेव नो च आसवा"। मनोविञ्जाणधातु न वत्तब्बा — "आसवो चेव सासवा चा"ित, सिया सासवा चेव नो च आसवो, सिया न वत्तब्बा — "सासवा चेव नो च आसवो"ित। धम्मधातु सिया आसवो चेव सासवा च, सिया सासवा चेव नो च आसवो, सिया न वत्तब्बा — "आसवो चेव सासवा चा"ितिए, "सासवा चेव नो च आसवो"ितिए।

सोळस धातुयो न वत्तब्बा — "आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता चा"ितिप, "आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवा"ितिप। मनोविञ्ञाणधातु न वत्तब्बा — "आसवो चेव आसवसम्पयुत्ता चा"ित, सिया आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवो, सिया न वत्तब्बा — "आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवो"ित। धम्मधातु सिया आसवो चेव आसवसम्पयुत्ता च, सिया आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवो, सिया न वत्तब्बा — "आसवो चेव आसवसम्पयुत्ता चा"ितिप, "आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवो"ितिप। सोळस धातुयो आसविवप्ययुत्तसासवा। द्वे धातुयो सिया आसविवप्ययुत्तसासवा, सिया आसविवप्ययुत्तअनासवा, सिया न वत्तब्बा — "आसविवप्ययुत्तसासवा"ितिप, "आसविवप्ययुत्तसासवा"ितिप।

सत्तरस धातुयो नो संयोजना। धम्मधातु सिया संयोजनं, सिया नो संयोजनं। सोळस धातुयो संयोजनिया। द्वे धातुयो सिया संयोजनिया, सिया असंयोजनिया। सोळस धातुयो संयोजनिवप्ययुत्ता। द्वे धातुयो सिया संयोजनिया, सिया असंयोजनिया। सोळस धातुयो न वत्तब्बा — "संयोजना चेव संयोजनिया चा"ति, संयोजनिया चेव नो च संयोजना। मनोविञ्जाणधातु न वत्तब्बा — "संयोजनञ्चेव संयोजनिया चा"ति, सिया संयोजनिया चेव नो च संयोजनं, सिया न वत्तब्बा — "संयोजनिया चेव नो च संयोजनंति। धम्मधातु सिया संयोजनञ्चेव संयोजनिया चेव नो च संयोजनं "न्तिप। सोळस धातुयो न वत्तब्बा — "संयोजनञ्चेव संयोजनसम्पयुत्ता चा"तिपि, "संयोजनिया चेव नो च संयोजनं "न्तिप। सोळस धातुयो न वत्तब्बा — "संयोजनञ्चेव संयोजनसम्पयुत्ता चा"तिपि, "संयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजनं, सिया न वत्तब्बा — "संयोजनलच्चेव संयोजनसम्पयुत्ता चा"ति, सिया संयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजनं, सिया न वत्तब्बा — "संयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजनं, सिया न वत्तब्बा — "संयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजनं, सिया न वत्तब्बा — "संयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजनं, सिया न वत्तब्बा — "संयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजनं, सिया न वत्तब्बा — "संयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजनं, सिया न वत्तब्बा — "संयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजनं, सिया न वत्तब्बा — "संयोजनविष्ययुत्तसंयोजनिया। द्वे धातुयो सिया संयोजनविष्ययुत्तसंयोजनिया, सिया संयोजनविष्ययुत्तसंयोजनिया, सिया न वत्तब्बा — "संयोजनविष्ययुत्तसंयोजनिया, सिया संयोजनविष्ययुत्तसंयोजनिया। तिपि, "संयोजनविष्ययुत्तसंयोजनिया। तिपि, "संयोजनविष्ययुत्तसंयोजनिया।"तिपि।

सत्तरस धातुयो नो गन्था। धम्मधातु सिया गन्थो, सिया नो गन्थो। सोळस धातुयो गन्थिनया। द्वे धातुयो सिया गन्थिनया, सिया अगन्थिनया। सोळस धातुयो गन्थिनयाचा'ति, गन्थिनया चेव नो च गन्था। मनोविञ्जाणधातु न वत्तब्बा — ''गन्थो चेव गन्थिनया चो'ति, गन्थिनया चेव नो च गन्था। मनोविञ्जाणधातु न वत्तब्बा — ''गन्थो चेव गन्थिनया चा''ति, सिया गन्थिनया चेव नो च गन्थो, सिया न वत्तब्बा — ''गन्थिनया चेव नो च गन्थो''ति। धम्मधातु सिया गन्थो चेव गन्थिनया च, सिया गन्थिनया चेव नो च गन्थो, सिया न वत्तब्बा — ''गन्थो चेव गन्थिनया चा''तिपि, ''गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्थो''तिपि। सोळस धातुयो न वत्तब्बा — ''गन्थो चेव गन्थसम्पयुत्ता चा''तिपि, ''गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्थो''तिपि। मनोविञ्जाणधातु न वत्तब्बा — ''गन्थो चेव गन्थसम्पयुत्ता चा''ति, सिया गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्थो, सिया न वत्तब्बा — ''गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्थो, सिया गन्थो चेव गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्थो, सिया गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्थो''तिपि, ''गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्थो''तिपि, सोळस धातुयो गन्थिवप्युत्तगन्थिनया। द्वे धातुयो सिया गन्थिवप्युत्तगन्थिनया, सिया गन्थिवप्युत्तअगन्थिनया, सिया न वत्तब्बा — ''गन्थिवप्युत्तगन्थिनया'तिपि, ''गन्थिवप्युत्तअगन्थिनया, सिया न वत्तब्बा — ''गन्थिवप्युत्तगन्थिनया'तिपि, ''गन्थिवप्युत्तअगन्थिनया'तिपि।

सत्तरस धातुयो नो परामासा। धम्मधातु सिया परामासो, सिया नो परामासो। सोळस धातुयो परामद्वा। द्वे धातुयो सिया परामद्वा, सिया अपरामद्वा। सोळस धातुयो परामासिवण्युत्ता। मनोविञ्ञाणधातु सिया परामाससम्पयुत्ता, सिया परामासिवण्युत्ता। धम्मधातु सिया परामाससम्पयुत्ता, सिया परामासिवण्युत्ता, सिया न वत्तब्बा — "परामाससम्पयुत्ता"तिपि, "परामासिवण्ययुत्ता"तिपि। सोळस धातुयो न वत्तब्बा — "परामासा चेव परामद्वा चाति परामद्वा चेव नो च परामासा"। मनोविञ्ञाणधातु न वत्तब्बा — "परामासो चेव परामद्वा चा"ति, सिया परामद्वा चेव नो च परामासो, सिया न वत्तब्बा — "परामद्वा चेव नो च परामासो चेव परामद्वा चेव नो च परामासो चेव परामद्वा चया सिया परामद्वा चेव नो च परामासो तिपि। सोळस धातुयो परामासिवण्युत्तपरामद्वा। द्वे धातुयो सिया परामासिवण्युत्तपरामद्वा, सिया परामासिवण्युत्तअपरामद्वा, सिया न वत्तब्बा — "परामासिवण्युत्तअपरामद्वा, सिया परामासिवण्युत्तअपरामद्वा, सिया न वत्तब्बा — "परामासिवण्युत्तअपरामद्वा"तिपि, "परामासिवण्युत्तअपरामद्वा"तिपि, "परामासिवण्युत्तअपरामद्वा"तिपि।

दस धातुयो अनारम्मणा। सत्त धातुयो सारम्मणा। धम्मधातु सिया सारम्मणा, सिया अनारम्मणा। सत्त धातुयो चित्ता। एकादस धातुयो नो चित्ता। सत्तरस धातुयो अचेतिसका। धम्मधातु सिया चेतिसका, सिया अचेतिसका। दस धातुयो चित्तविप्पयुत्ता। धम्मधातु सिया चित्तसम्पयुत्ता, सिया चित्तविप्पयुत्ता। सत्त धातुयो न वत्तब्बा — "चित्तेन सम्पयुत्ता"तिपि, "चित्तेन विप्पयुत्ता"तिपि। दस धातुयो चित्तविसंसद्घा। धम्मधातु सिया चित्तसंसद्घा, सिया चित्तविसंसद्घा। सत्त धातुयो न वत्तब्बा — "चित्तेन संसद्घा"तिपि, "चित्तेन विसंसद्घा"तिपि।

द्वादस धातुयो नो चित्तसमुद्वाना। छ धातुयो सिया चित्तसमुद्वाना, सिया नो चित्तसमुद्वाना। सत्तरस धातुयो नो चित्तसहभुनो। धम्मधातु सिया चित्तसहभू, सिया नो चित्तसहभू। सत्तरस धातुयो नो चित्तानुपरिवित्तनो। धम्मधातु सिया चित्तानुपरिवत्ती, सिया नो चित्तानुपरिवत्ती। सत्तरस धातुयो नो चित्तसंसद्वसमुद्वाना। धम्मधातु सिया चित्तसंसद्वसमुद्वाना, सिया नो चित्तसंसद्वसमुद्वाना। सत्तरस धातुयो नो चित्तसंसद्वसमुद्वानसहभुनो। धम्मधातु सिया चित्तसंसद्वसमुद्वानसहभू, सिया नो चित्तसंसद्वसमुद्वानसहभू। सत्तरस धातुयो नो चित्तसंसद्वसमुद्वानानुपरिवित्तनो। धम्मधातु सिया चित्तसंसद्वसमुद्वानानुपरिवित्ती, सिया नो चित्तसंसद्वसमुद्वानानुपरिवित्ती। द्वादस धातुयो अञ्झित्तका। छ धातुयो बाहिरा।

सोळस धातुयो न वत्तब्बा — ''उपादाना चेव उपादानसम्पयुत्ता चा''तिपि, ''उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादाना''तिपि। मनोविञ्ञाणधातु न वत्तब्बा — ''उपादानञ्चेव उपादानसम्पयुत्ता चा''ति, सिया उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादानं, सिया न वत्तब्बा — ''उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादान''न्ति। धम्मधातु सिया उपादानञ्चेव उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादानं, सिया न वत्तब्बा — ''उपादानञ्चेव उपादानसम्पयुत्ता चा''तिपि, ''उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादान''न्तिपि। सोळस धातुयो उपादानिवण्पयुत्तउपादानिया। द्वे धातुयो सिया उपादानिवण्पयुत्तउपादानिया, सिया उपादानिवण्ययुत्तअनुपादानिया, सिया न वत्तब्बा — ''उपादानिवण्ययुत्तअनुपादानिया''तिपि। ''उपादानिवण्ययुत्तअनुपादानिया''तिपि।

सत्तरस धातुयो नो किलेसा। धम्मधातु सिया किलेसा, सिया नो किलेसा। सोळस धातुयो संकिलेसिका। द्वे धातुयो सिया संकिलेसिका, सिया असंकिलेसिका। सोळस धातुयो असंकिलिहा। द्वे धातुयो सिया संकिलिहा, सिया असंकिलिहा। सोळस धातुयो किलेसिकापयुत्ता। द्वे धातुयो सिया किलेससम्पयुत्ता, सिया किलेसिवप्पयुत्ता। सोळस धातुयो न वत्तब्बा — "किलेसा चेव संकिलेसिका चा"ति, संकिलेसिका चेव नो च किलेसा। मनोविञ्जाणधातु न वत्तब्बा — "किलेसो चेव संकिलेसिका चा"ति, सिया संकिलेसिका चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बा — "संकिलेसिका चेव नो च किलेसो"ति। धम्मधातु सिया किलेसो चेव संकिलेसिका च, सिया संकिलेसिका चेव नो च किलेसो, सिया न

वत्तब्बा — "किलेसो चेव संकिलेसिका चा"तिपि, "संकिलेसिका चेव नो च किलेसो"तिपि।

सोळस धातुयो न वत्तब्बा — ''किलेसा चेव संकिलिहा चा''तिपि, ''संकिलिहा चेव नो च किलेसां''तिपि।
मनोविञ्ञाणधातु न वत्तब्बा — ''किलेसो चेव संकिलिहा चा''ति, सिया संकिलिहा चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बा
— ''संकिलिहा चेव नो च किलेसो''ति। धम्मधातु सिया किलेसो चेव संकिलिहा च, सिया संकिलिहा चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बा — ''किलेसो चेव संकिलिहा चा''तिपि, ''संकिलिहा चेव नो च किलेसो''तिपि। सोळस धातुयो न वत्तब्बा
— ''किलेसा चेव किलेससम्पयुत्ता चा''तिपि, ''किलेससम्पयुत्ता चेव नो च किलेसो''तिपि। मनोविञ्ञाणधातु न वत्तब्बा
— ''किलेसो चेव किलेससम्पयुत्ता चा''ति, सिया किलेससम्पयुत्ता चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बा — ''किलेससम्पयुत्ता चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बा — ''किलेससम्पयुत्ता चेव केलेससम्पयुत्ता चेव केलेससम्पयुत्ता चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बा — ''किलेसो चेव किलेससम्पयुत्ता चा''तिपि, ''किलेससम्पयुत्ता चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बा — ''किलेसो चेव किलेससम्पयुत्ता चा''तिपि, ''किलेससम्पयुत्ता चेव नो च किलेसो''तिपि। सोळस धातुयो किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिका। द्वे धातुयो सिया किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिका, सिया न वत्तब्बा — ''किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिका''तिपि, ''किलेसविप्पयुत्तअसंकिलेसिका''तिपि।

सोळस धातुयो न दस्सनेन पहातब्बा। द्वे धातुयो सिया दस्सनेन पहातब्बा, सिया न दस्सनेन पहातब्बा। सोळस धातुयो न भावनाय पहातब्बा। द्वे धातुयो सिया भावनाय पहातब्बा, सिया न भावनाय पहातब्बा। सोळस धातुयो न दस्सनेन पहातब्बहेतुका। द्वे धातुयो सिया दस्सनेन पहातब्बहेतुका, सिया न दस्सनेन पहातब्बहेतुका। सोळस धातुयो न भावनाय पहातब्बहेतुका। द्वे धातुयो सिया भावनाय पहातब्बहेतुका, सिया न भावनाय पहातब्बहेतुका।

पन्नरस धातुयो अवितक्का। मनोधातु सवितक्का। द्वे धातुयो सिया सवितक्का, सिया अवितक्का। पन्नरस धातुयो अविचारा। मनोधातु सिवचारा। द्वे धातुयो सिया सिवचारा, सिया अविचारा। सोळस धातुयो अप्पीतिका। द्वे धातुयो सिया सप्पीतिका, सिया अप्पीतिका। सोळस धातुयो न पीतिसहगता। द्वे धातुयो सिया पीतिसहगता, सिया न पीतिसहगता। पन्नरस धातुयो न सुखसहगता। तिस्सो धातुयो सिया सुखसहगता, सिया न सुखसहगता। एकादस धातुयो न उपेक्खासहगता। द्वे धातुयो सिया उपेक्खासहगता। सिया न उपेक्खासहगता।

सोळस धातुयो कामावचरा। द्वे धातुयो सिया कामावचरा, सिया न कामावचरा। सोळस धातुयो न रूपावचरा। द्वे धातुयो सिया रूपावचरा, सिया न रूपावचरा। सोळस धातुयो न अरूपावचरा। द्वे धातुयो सिया अरूपावचरा, सिया न अरूपावचरा। सोळस धातुयो परियापन्ना। द्वे धातुयो सिया परियापन्ना, सिया अपरियापन्ना। सोळस धातुयो अनिय्यानिका। द्वे धातुयो सिया निय्यानिका, सिया अनिय्यानिका। सोळस धातुयो अनियता। द्वे धातुयो सिया नियता, सिया अनियता। सोळस धातुयो सउत्तरा। द्वे धातुयो सिया सउत्तरा, सिया अनुत्तरा। सोळस धातुयो अरणा। द्वे धातुयो सिया सरणा, सिया अरणाति।

पञ्हापुच्छकं।

धातुविभङ्गो निद्वितो।

# ४. सच्चविभङ्गो

# १. सुत्तन्तभाजनीयं

१८९. चत्तारि अरियसच्चानि — दुक्खं अरियसच्चं, दुक्खसमुदयं [दुक्खसमुदयो (स्या॰)] अरियसच्चं, दुक्खिनरोधं [दुक्खिनरोधो (स्या॰)] अरियसच्चं, दुक्खिनरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं।

## १. दुक्खसच्चं

- **१९०**. तत्थ कतमं दुक्खं अरियसच्चं? जातिपि दुक्खा, जरापि दुक्खा, मरणिम्प दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासापि दुक्खा, अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो, यं पिच्छं न लभित तिम्प दुक्खं, संखित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा।
- **१९१**. तत्थ कतमा जाति? या तेसं तेसं सत्तानं तिम्ह तिम्ह सत्तिनिकाये जाति सञ्जाति ओक्किन्ति अभिनिब्बित्ति खन्धानं पातुभावो आयतनानं पटिलाभो अयं वुच्चित ''जाति''।
- **१९२**. तत्थ कतमा जरा? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तिनकाये जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्चं विलत्तचता आयुनो संहानि इन्द्रियानं परिपाको अयं वुच्चित ''जरा''।
- **१९३**. तत्थ कतमं मरणं? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तिनिकाया चुित चवनता भेदो अन्तरधानं मच्चु मरणं कालिकिरिया खन्धानं भेदो कळेवरस्स निक्खेपो जीवितिन्द्रियस्सुपच्छेदो इदं वुच्चित "मरणं"।
- **१९४**. तत्थ कतमो सोको? ञातिब्यसनेन वा फुहुस्स भोगब्यसनेन वा फुहुस्स रोगब्यसनेन वा फुहुस्स सीलब्यसनेन वा फुहुस्स सीलब्यसनेन वा फुहुस्स दिहिब्यसनेन वा फुहुस्स अञ्जतरञ्जतरेन ब्यसनेन समन्नागतस्स अञ्जतरञ्जतरेन दुक्खधम्मेन फुहुस्स सोको सोचना सोचितत्तं अन्तोसोको अन्तोपरिसोको चेतसो परिज्झायना दोमनस्सं सोकसल्लं अयं वुच्चित "सोको"।
- **१९५**. तत्थ कतमो परिदेवो? ञातिब्यसनेन वा फुहस्स भोगब्यसनेन वा फुहस्स रोगब्यसनेन वा फुहस्स सीलब्यसनेन वा फुहस्स विद्विब्यसनेन वा फुहस्स अञ्जतरञ्जतरेन ब्यसनेन समन्नागतस्स अञ्जतरञ्जतरेन दुक्खधम्मेन फुहस्स आदेवो परिदेवो आदेवना परिदेवना आदेवितत्तं परिदेवितत्तं वाचा पलापो विप्पलापो लालप्पो लालप्पना लालप्पितत्तं [लालपो लालपना लालपितत्तं (स्या॰)] अयं वृच्चित "परिदेवो"।
- **१९६**. तत्थ कतमं दुक्खं? यं कायिकं असातं कायिकं दुक्खं कायसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदियतं कायसम्फस्सजा असाता दुक्खा वेदना — इदं वुच्चित ''दुक्खं''।
- **१९७**. तत्थ कतमं दोमनस्सं? यं चेतिसकं असातं चेतिसकं दुक्खं चेतोसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा असाता दुक्खा वेदना — इदं वुच्चित ''दोमनस्सं''।
- **१९८**. तत्थ कतमो उपायासो? ञातिब्यसनेन वा फुट्ठस्स भोगब्यसनेन वा फुट्ठस्स रोगब्यसनेन वा फुट्ठस्स सीलब्यसनेन वा फुट्ठस्स विट्ठिब्यसनेन वा फुट्ठस्स अञ्जतरञ्जतरेन ब्यसनेन समन्नागतस्स अञ्जतरञ्जतरेन दुक्खधम्मेन फुट्ठस्स आयासो उपायासो आयासितत्तं उपायासितत्तं अयं वृच्चित "उपायासो"।

- १९९. तत्थ कतमो अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो? इध यस्स ते होन्ति अनिट्ठा अकन्ता अमनापा रूपा सद्दा गन्धा रसा फोट्ठब्बा, ये वा पनस्स ते होन्ति अनत्थकामा अहितकामा अफासुककामा अयोगक्खेमकामा; या तेहि सङ्गिति समागमो समोधानं मिस्सीभावो अयं वुच्चित ''अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो''।
- २००. तत्थ कतमो पियेहि विप्पयोगो दुक्खो? इध यस्स ते होन्ति इड्डा कन्ता मनापा रूपा सद्दा गन्धा रसा फोडुब्बा, ये वा पनस्स ते होन्ति अत्थकामा हितकामा फासुककामा योगक्खेमकामा माता वा पिता वा भाता वा भिग्नी वा मित्ता वा अमच्चा वा ञाती वा सालोहिता वा; या तेहि असङ्गिति असमागमो असमोधानं अमिस्सीभावो अयं वुच्चित "पियेहि विप्पयोगो दुक्खो"।
- २०१. तत्थ कतमं यम्पिच्छं न लभित तम्पि दुक्खं? जातिधम्मानं सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जित "अहो वत, मयं न जातिधम्मा अस्साम; न च, वत, नो जाति आगच्छेय्या"ित! न खो पनेतं इच्छाय पत्तब्बं। इदिम्प "यम्पिच्छं न लभित तिम्प दुक्खं"।

जराधम्मानं सत्तानं...पे॰... ब्याधिधम्मानं सत्तानं...पे॰... मरणधम्मानं सत्तानं...पे॰... सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मानं सत्तानं एवं इच्छा उप्पज्जित — ''अहो वत, मयं न सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मा अस्साम; न च, वत, नो सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा आगच्छेय्यु''न्ति! न खो पनेतं इच्छाय पत्तब्बं। इदम्पि ''यम्पिच्छं न लभित तम्पि दुक्खं''।

२०२. तत्थ कतमे संखित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा? सेय्यथिदं — रूपुपादानक्खन्धो, वेदनुपादानक्खन्धो, सञ्जुपादानक्खन्धो, सङ्कारुपादानक्खन्धो, विञ्ञाणुपादानक्खन्धो। इमे वुच्चन्ति ''संखित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा''।

इदं वुच्चित "दुक्खं अरियसच्चं"।

# २. समुदयसच्चं

**२०३**. तत्थ कतमं दुक्खसमुदयं अरियसच्चं? यायं तण्हा पोनोभविका [पोनोब्भविका (स्या॰ क॰)] निन्दिरागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथिदं — कामतण्हा, भवतण्हा, विभवतण्हा।

सा खो पनेसा तण्हा कत्थ उप्पज्जमाना उप्पज्जित, कत्थ निविसमाना निविसित? यं लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित।

किञ्च लोके पियरूपं सातरूपं? चक्खुं लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित। सोतं लोके...पे॰... घानं लोके... जिव्हा लोके... कायो लोके... मनो लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित।

रूपा लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित। सद्दा लोके...पे॰... गन्धा लोके... रसा लोके... फोट्ठब्बा लोके... धम्मा लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित। चक्खुविञ्ञाणं लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निवसमाना निवसित। सोतिवञ्ञाणं लोके...पे॰... घानिवञ्ञाणं लोके... जिव्हाविञ्ञाणं लोके... कायिवञ्ञाणं लोके... मनोविञ्ञाणं लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित।

चक्खुसम्फस्सो लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित। सोतसम्फस्सो लोके...पे॰... घानसम्फस्सो लोके... जिव्हासम्फस्सो लोके... कायसम्फस्सो लोके... मनोसम्फस्सो लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित।

चक्खुसम्फस्सजा वेदना लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित। सोतसम्फस्सजा वेदना लोके...पे॰... घानसम्फस्सजा वेदना लोके... जिव्हासम्फस्सजा वेदना लोके... कायसम्फस्सजा वेदना लोके... मनोसम्फस्सजा वेदना लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित।

रूपसञ्जा लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित। सद्दसञ्जा लोके...पे॰... गन्धसञ्जा लोके... रससञ्जा लोके... फोट्ठब्बसञ्जा लोके... धम्मसञ्जा लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जिमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित।

रूपसञ्चेतना लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित। सद्दसञ्चेतना लोके...पे॰... गन्धसञ्चेतना लोके... रससञ्चेतना लोके... फोट्ठब्बसञ्चेतना लोके... धम्मसञ्चेतना लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित।

रूपतण्हा लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित। सद्दतण्हा लोके...पं॰... गन्धतण्हा लोके... रसतण्हा लोके... फोडुब्बतण्हा लोके... धम्मतण्हा लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित।

रूपवितक्को लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित। सद्दवितक्को लोके...पे॰... गन्धवितक्को लोके... रसवितक्को लोके... फोडडब्बवितक्को लोके... धम्मवितक्को लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित।

रूपविचारो लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित। सद्दिवचारो लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित। गन्धविचारो लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित। रसिवचारो लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित। फोडुब्बविचारो लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित। धम्मविचारो लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, एत्थ निविसमाना निविसित।

इदं वुच्चित ''दुक्खसमुदयं अरियसच्चं''।

# ३. निरोधसच्चं

२०४. तत्थ कतमं दुक्खिनरोधं अरियसच्चं? यो तस्सायेव तण्हाय असेसिवरागिनरोधो चागो पिटिनिस्सग्गो मुत्ति अनालयो।

सा खो पनेसा तण्हा कत्थ पहीयमाना पहीयित, कत्थ निरुज्झमाना निरुज्झित? यं लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयित, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झित।

किञ्च लोके पियरूपं सातरूपं? चक्खुं लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयित, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झित। सोतं लोके...पे॰... घानं लोके... जिव्हा लोके... कायो लोके... मनो लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयित, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झित।

रूपा लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयित, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झित। सद्दा लोके...पे॰... गन्धा लोके... रसा लोके... फोट्ठब्बा लोके... धम्मा लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयित, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झित।

चक्खुविञ्ञाणं लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झित। सोतविञ्ञाणं लोके...पे॰... घानविञ्ञाणं लोके... जिव्हाविञ्ञाणं लोके... कायविञ्ञाणं लोके... मनोविञ्ञाणं लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झित।

चक्खुसम्फस्सो लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयित, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झित। सोतसम्फस्सो लोके...पे॰... घानसम्फस्सो लोके... जिव्हासम्फस्सो लोके... कायसम्फस्सो लोके... मनोसम्फस्सो लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयित, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झित।

चक्खुसम्फरसजा वेदना लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयित, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झित। सोतसम्फरसजा वेदना लोके...पे॰... घानसम्फरसजा वेदना लोके... जिव्हासम्फरसजा वेदना लोके... कायसम्फरसजा वेदना लोके... मनोसम्फरसजा वेदना लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयित, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झित।

रूपसञ्जा लोके... सद्दसञ्जा लोके... गन्धसञ्जा लोके... रससञ्जा लोके... फोडुब्बसञ्जा लोके... धम्मसञ्जा लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति ।

रूपसञ्चेतना लोके... सद्दसञ्चेतना लोके... गन्धसञ्चेतना लोके... रससञ्चेतना लोके... फोटुब्बसञ्चेतना लोके... धम्मसञ्चेतना लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयित, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झित।

रूपतण्हा लोके... सद्दतण्हा लोके... गन्धतण्हा लोके... रसतण्हा लोके... फोडुब्बतण्हा लोके... धम्मतण्हा लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयित, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झित।

रूपवितक्को लोके... सद्दवितक्को लोके... गन्धवितक्को लोके... रसवितक्को लोके... फोडुब्बवितक्को लोके...

धम्मवितक्को लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति।

रूपविचारो लोके... सद्दविचारो लोके... गन्धविचारो लोके... रसविचारो लोके... फोडुब्बविचारो लोके... धम्मविचारो लोके पियरूपं सातरूपं। एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयित, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झित।

इदं वुच्चित "दुक्खिनरोधं अरियसच्चं"।

#### ४. मग्गसच्चं

२०५. तत्थ कतमं दुक्खिनरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं? अयमेव अरियो अट्ठिङ्गको मग्गो, सेय्यथिदं — सम्मादिट्ठि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासित, सम्मासमाधि।

तत्थ कतमा सम्मादिद्वि? दुक्खे ञाणं, दुक्खसमुदये ञाणं, दुक्खिनरोधे ञाणं, दुक्खिनरोधगामिनिया पटिपदाय ञाणं — अयं वृच्चित ''सम्मादिद्वि''।

तत्थ कतमो सम्मासङ्कप्पो? नेक्खम्मसङ्कप्पो, अब्यापादसङ्कप्पो, अविहिंसासङ्कप्पो — अयं वुच्चित ''सम्मासङ्कप्पो''।

तत्थ कतमा सम्मावाचा? मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय वेरमणी, फरुसाय वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी — अयं वुच्चति ''सम्मावाचा''।

तत्थ कतमो सम्माकम्मन्तो? पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी — अयं वुच्चित ''सम्माकम्मन्तो''।

तत्थ कतमो सम्माआजीवो? इध अरियसावको मिच्छाआजीवं पहाय सम्माआजीवेन जीविकं कप्पेति — अयं वुच्चित ''सम्माआजीवो''।

तत्थ कतमो सम्मावायामो? इध भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति, वायमित, वीरियं आरभित, चित्तं पग्गण्हाति, पदहित । उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति, वायमित, वीरियं आरभित, चित्तं पग्गण्हाति, पदहित । अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति, वायमित, वीरियं आरभित, चित्तं पग्गण्हाति, पदहित । उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति, वायमित, वीरियं आरभित, चित्तं पग्गण्हाति, पदहित । अयं वुच्चित ''सम्मावायामो'' ।

तत्थ कतमा सम्मासित? इध भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं। वेदनासु...पे॰... चित्ते...पे॰... धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं। अयं वुच्चित ''सम्मासित''।

तत्थ कतमो सम्मासमाधि? इध भिक्खु विविच्चेव कामेहि, विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि, सिवतक्कं सिवचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित। वितक्किवचारानं वूपसमा, अज्झत्तं सम्पसादनं, चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरित। पीतिया च विरागा, उपेक्खको च विहरित, सतो च सम्पजानो, सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति — "उपेक्खको सितमा सुखिवहारी"ित, तितयं झानं उपसम्पज्ज विहरित । सुखस्स च पहाना, दुक्खस्स च पहाना, पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा, अदुक्खमसुखं उपेक्खासितपारिसुद्धिं चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरित । अयं वुच्चित "सम्मासमाधि" ।

इदं वुच्चति ''दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं''।

## स्तन्तभाजनीयं।

#### २. अभिधम्मभाजनीयं

२०६. चत्तारि सच्चानि — दुक्खं, दुक्खसमुदयो, दुक्खिनरोधो, दुक्खिनरोधगामिनी पटिपदा।

तत्थ कतमो दुक्खसम्दयो? तण्हा — अयं वृच्चित "दुक्खसम्दयो"।

तत्थ कतमं दुक्खं? अवसेसा च किलेसा, अवसेसा च अकुसला धम्मा, तीणि च कुसलमूलानि सासवानि, अवसेसा च सासवा कुसला धम्मा, सासवा च कुसलाकुसलानं धम्मानं विपाका, ये च धम्मा किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका, सब्बञ्च रूपं — इदं वुच्चित "दुक्खं"।

तत्थ कतमो दुक्खिनरोधो? तण्हाय पहानं – अयं वृच्चित ''दुक्खिनरोधो''।

तत्थ कतमा दुक्खिनरोधगामिनी पिटपदा? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया, विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये अट्ठिङ्गको मग्गो होति सम्मादिट्ठि...पे॰... सम्मासमाधि।

तत्थ कतमा सम्मादिद्वि? या पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मादिद्वि''।

तत्थ कतमो सम्मासङ्कप्पो? यो तक्को वितक्को...पे॰... सम्मासङ्कप्पो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मासङ्कप्पो''।

तत्थ कतमा सम्मावाचा? या चतूहि वचीदुच्चरितेहि आरित विरित पटिविरित वेरमणी [वेरमणि (क॰) एवमुपरिपि] अकिरिया अकरणं अनज्झापत्ति वेलाअनितक्कमो सेतुघातो सम्मावाचा मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मावाचा''।

तत्थ कतमो सम्माकम्मन्तो? या तीहि कायदुच्चरितेहि आरित विरित पटिविरित वेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्झापत्ति वेलाअनितक्कमो सेतुघातो सम्माकम्मन्तो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्माकम्मन्तो''।

तत्थ कतमो सम्माआजीवो? या मिच्छा आजीवा आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्झापत्ति वेलाअनितक्कमो सेतुघातो सम्माआजीवो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित "सम्माआजीवो"। तत्थ कतमो सम्मावायामो? यो चेतिसको वीरियारम्भो [विरियारम्भो (सी॰ स्या॰)] ...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित "सम्मावायामो"।

तत्थ कतमा सम्मासित? या सित अनुस्सित...पे॰... सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मासित''।

तत्थ कतमो सम्मासमाधि? या चित्तस्स ठिति सण्ठिति...पे०... सम्मासमाधि समाधिसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित "सम्मासमाधि"। अयं वुच्चित "दुक्खिनरोधगामिनी पटिपदा"। अवसेसा धम्मा दुक्खिनरोधगामिनिया पटिपदाय सम्पयुत्ता।

२०७. तत्थ कतमो दुक्खसमुदयो? तण्हा च अवसेसा च किलेसा — अयं वुच्चित ''दुक्खसमुदयों''।

तत्थ कतमं दुक्खं? अवसेसा च अकुसला धम्मा, तीणि च कुसलमूलानि सासवानि, अवसेसा च सासवा कुसला धम्मा, सासवा च कुसलाकुसलानं धम्मानं विपाका, ये च धम्मा किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका, सब्बञ्च रूपं — इदं वुच्चित ''दुक्खं''।

तत्थ कतमो दुक्खिनरोधो? तण्हाय च, अवसेसानञ्च किलेसानं पहानं — अयं वुच्चित ''दुक्खिनरोधो''।

तत्थ कतमा दुक्खिनरोधगामिनी पिटपदा? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया, विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये अट्ठिङ्गको मग्गो होति — सम्मादिट्ठि...पे०... सम्मासमाधि। अयं वुच्चित — ''दुक्खिनरोधगामिनी पिटपदा''। अवसेसा धम्मा दुक्खिनरोधगामिनिया पिटपदाय सम्पयुत्ता।

२०८. तत्थ कतमो दुक्खसमुदयो? तण्हा च अवसेसा च किलेसा, अवसेसा च अकुसला धम्मा — अयं वुच्चित ''दुक्खसमुदयो''।

तत्थ कतमं दुक्खं? तीणि च कुसलमूलानि सासवानि, अवसेसा च सासवा कुसला धम्मा, सासवा च कुसलाकुसलानं धम्मानं विपाका, ये च धम्मा किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका, सब्बञ्च रूपं — इदं वुच्चित ''दुक्खं''।

तत्थ कतमो दुर्खानरोधो? तण्हाय च, अवसेसानञ्च किलेसानं, अवसेसानञ्च अकुसलानं धम्मानं पहानं — अयं वुच्चित ''दुर्खानरोधो''।

तत्थ कतमा दुक्खिनरोधगामिनी पिटपदा? इधि भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये अट्ठिङ्गको मग्गो होति — सम्मादिट्ठि...पे०... सम्मासमाधि। अयं वुच्चित "दुक्खिनरोधगामिनी पिटपदा"। अवसेसा धम्मा दुक्खिनरोधगामिनिया पटिपदाय सम्पयुत्ता।

२०९. तत्थ कतमो दुक्खसमुदयो? तण्हा च अवसेसा च किलेसा, अवसेसा च अकुसला धम्मा, तीणि च कुसलमूलानि सासवानि — अयं वुच्चित ''दुक्खसमुदयो''।

तत्थ कतमं दुक्खं? अवसेसा च सासवा कुसला धम्मा, सासवा च कुसलाकुसलानं धम्मानं विपाका, ये च धम्मा किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका, सब्बञ्च रूपं — इदं वुच्चित ''दुक्खं''।

तत्थ कतमो दुक्खिनरोधो? तण्हाय च, अवसेसानञ्च किलेसानं, अवसेसानञ्च अकुसलानं धम्मानं, तिण्णञ्च कुसलमूलानं सासवानं पहानं — अयं वुच्चित "दुक्खिनरोधो"।

तत्थ कतमा दुक्खिनरोधगामिनी पिटपदा? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये अट्ठिङ्गको मग्गो होति — सम्मादिट्ठि...पे॰... सम्मासमाधि। अयं वुच्चित ''दुक्खिनरोधगामिनी पिटपदा''। अवसेसा धम्मा दुक्खिनरोधगामिनिया पटिपदाय सम्पयुत्ता।

**२१०**. तत्थ कतमो दुक्खसमुदयो? तण्हा च, अवसेसा च किलेसा, अवसेसा च अकुसला धम्मा, तीणि च कुसलमूलानि सासवानि, अवसेसा च सासवा कुसला धम्मा — अयं वुच्चित ''दुक्खसमुदयो''।

तत्थ कतमं दुक्खं? सासवा कुसलाकुसलानं धम्मानं विपाका, ये च धम्मा किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका, सब्बञ्च रूपं — इदं वृच्चित "दुक्खं"।

तत्थ कतमो दुक्खिनरोधो? तण्हाय च, अवसेसानञ्च किलेसानं, अवसेसानञ्च अकुसलानं धम्मानं, तिण्णञ्च कुसलमूलानं सासवानं, अवसेसानञ्च सासवानं कुसलानं धम्मानं पहानं — अयं वुच्चित "दुक्खिनरोधो"।

तत्थ कतमा दुक्खिनरोधगामिनी पिटपदा? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया, विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये अट्ठिङ्गको मग्गो होति — सम्मादिट्ठि...पे॰... सम्मासमाधि। अयं वुच्चित "दुक्खिनरोधगामिनी पिटपदा"। अवसेसा धम्मा दुक्खिनरोधगामिनिया पिटपदाय सम्पय्ता।

२११. चत्तारि सच्चानि — दुक्खं, दुक्खसमुदयो, दुक्खिनरोधो, दुक्खिनरोधगामिनी पटिपदा।

तत्थ कतमो दुक्खसमुदयो? तण्हा — अयं वुच्चित "दुक्खसमुदयो"।

तत्थ कतमं दुक्खं? अवसेसा च किलेसा, अवसेसा च अकुसला धम्मा, तीणि च कुसलमूलानि सासवानि, अवसेसा च सासवा कुसला धम्मा, सासवा च कुसलाकुसलानं धम्मानं विपाका, ये च धम्मा किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका, सब्बञ्च रूपं — इदं वृच्चित "दुक्खं"।

तत्थ कतमो दुक्खिनरोधो? तण्हाय पहानं — अयं वुच्चित "दुक्खिनरोधो"।

तत्थ कतमा दुक्खिनरोधगामिनी पिटपदा? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया, विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये पञ्चिङ्किको मग्गो होति — सम्मादिट्ठि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावायामो, सम्मासित, सम्मासमाधि।

तत्थ कतमा सम्मादिद्वि? या पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मादिद्वि''।

तत्थ कतमो सम्मासङ्कप्पो? यो तक्को वितक्को...पे॰... सम्मासङ्कप्पो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मासङ्कप्पो''।

तत्थ कतमो सम्मावायामो? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मावायामो''।

तत्थ कतमा सम्मासित? या सित अनुस्सित...पे॰... सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मासित"।

तत्थ कतमो सम्मासमाधि? या चित्तस्स ठिति...पे॰... सम्मासमाधि समाधिसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मासमाधि''। अयं वुच्चित ''दुक्खिनरोधगामिनी पटिपदा''। अवसेसा धम्मा दुक्खिनरोधगामिनिया पटिपदाय सम्पयुत्ता।

**२१२**. तत्थ कतमो दुक्खसमुदयो? तण्हा च, अवसेसा च किलेसा, अवसेसा च अकुसला धम्मा, तीणि च कुसलमूलानि सासवानि, अवसेसा च सासवा कुसला धम्मा — अयं वुच्चित ''दुक्खसमुदयो''।

तत्थ कतमं दुक्खं? सासवा कुसलाकुसलानं धम्मानं विपाका, ये च धम्मा किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका, सब्बञ्च रूपं — इदं वुच्चित "दुक्खं"।

तत्थ कतमो दुक्खिनरोधो? तण्हाय च, अवसेसानञ्च किलेसानं, अवसेसानञ्च अकुसलानं धम्मानं, तिण्णञ्च कुसलमूलानं सासवानं, अवसेसानञ्च सासवानं कुसलानं धम्मानं पहानं — अयं वुच्चित "दुक्खिनरोधो"।

तत्थ कतमा दुक्खिनरोधगामिनी पिटपदा? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया, विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये पञ्चिङ्गको मग्गो होति — सम्मादिट्ठि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावायामो, सम्मासित, सम्मासमािध। अयं वुच्चित ''दुक्खिनरोधगािमनी पटिपदा''। अवसेसा धम्मा दुक्खिनरोधगािमिनया पटिपदाय सम्पयुत्ता।

**२१३**. चत्तारि सच्चानि — दुक्खं, दुक्खसमुदयो, दुक्खिनरोधो, दुक्खिनरोधगामिनी पिटपदा। तत्थ कतमो दुक्खसमुदयो? तण्हा — अयं वुच्चित ''दुक्खसमुदयो''। तत्थ कतमं दुक्खं? अवसेसा च किलेसा, अवसेसा च अकुसला धम्मा, तीणि च कुसलमूलानि सासवानि, अवसेसा च सासवा कुसला धम्मा, सासवा च कुसलाकुसलानं धम्मानं विपाका, ये च धम्मा किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका, सब्बञ्च रूपं — इदं वुच्चित "दुक्खं"।

तत्थ कतमो दुक्खिनरोधो? तण्हाय पहानं — अयं वुच्चित "दुक्खिनरोधो"।

तत्थ कतमा दुक्खिनरोधगामिनी पिटपदा? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे०... अविक्खेपो होति। अयं वुच्चित "दुक्खिनरोधगामिनी पटिपदा"।

२१४. तत्थ कतमो दुक्खसमुदयो? तण्हा च, अवसेसा च किलेसा, अवसेसा च अकुसला धम्मा, तीणि च कुसलमूलानि सासवानि, अवसेसा च सासवा कुसला धम्मा — अयं वुच्चित ''दुक्खसमुदयो''।

तत्थ कतमं दुक्खं? सासवा कुसलाकुसलानं धम्मानं विपाका, ये च धम्मा किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका, सब्बञ्च रूपं — इदं वुच्चित "दुक्खं"।

तत्थ कतमो दुक्खिनरोधो? तण्हाय च, अवसेसानञ्च किलेसानं, अवसेसानञ्च अकुसलानं धम्मानं, तिण्णञ्च कुसलमूलानं सासवानं, अवसेसानञ्च सासवानं कुसलानं धम्मानं पहानं — अयं वुच्चित "दुक्खिनरोधो"।

तत्थ कतमा दुर्खानरोधगामिनी पटिपदा? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्टिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुर्खपटिपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे०... अविक्खेपो होति। अयं वुच्चित "दुर्खनिरोधगामिनी पटिपदा"।

#### अभिधम्मभाजनीयं।

#### ३. पञ्हापुच्छकं

२१५. चत्तारि अरियसच्चानि — दुक्खं अरियसच्चं, दुक्खसमुदयं अरियसच्चं, दुक्खिनरोधं अरियसच्चं, दुक्खिनरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं।

२१६. चतुन्नं अरियसच्चानं कित कुसला, कित अकुसला, कित अब्याकता...पे०... कित सरणा, कित अरणा?

#### १. तिकं

२१७. समुदयसच्चं अकुसलं। मग्गसच्चं कुसलं। निरोधसच्चं अब्याकतं। दुक्खसच्चं सिया कुसलं, सिया अकुसलं, सिया अब्याकतं। द्वे सच्चा सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। निरोधसच्चं न वत्तब्बं — "सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं"न्तिपि, "दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं"न्तिपि, "अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं"न्तिपि। दुक्खसच्चं सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया न वत्तब्बं — "सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं"न्तिपि, "दुक्खाय वेदनाय

सम्पयुत्त''न्तिपि, ''अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्त''न्तिपि। द्वे सच्चा विपाकधम्मधम्मा। निरोधसच्चं नेवविपाकनिवपाकधम्मधम्मं। दुक्खसच्चं सिया विपाकं, सिया विपाकधम्मधम्मं, सिया नेविवपाकनिवपाकधम्मधम्मं। समुदयसच्चं अनुपादिन्नुपादानियं। द्वे सच्चा अनुपादिन्नअनुपादानिया। दुक्खसच्चं सिया उपादिन्नुपादानियं, सिया अनुपादिन्नुपादानियं।

समुदयसच्चं संकिलिह्रसंकिलेसिकं। द्वे सच्चा असंकिलिहुअसंकिलेसिका। दुक्खसच्चं सिया संकिलिह्रसंकिलेसिकं, सिया असंकिलिह्रसंकिलेसिकं। समुदयसच्चं सिवतक्कसिवचारं। िनरोधसच्चं अवितक्कअविचारं। मग्गसच्चं सिया सिवतक्कसिवचारं, सिया अवितक्किवचारमत्तं, सिया अवितक्कअविचारं। दुक्खसच्चं सिया सिवतक्कसिवचारं, सिया अवितक्किवचारमत्तं, सिया अवितक्कअविचारं, सिया न वत्तब्बं — "सिवतक्कसिवचारं"न्तिपि, "अवितक्किवचारमत्तं"न्तिपि, "अवितक्किश्वचारं"न्तिपि। द्वे सच्चा सिया पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, सिया उपेक्खासहगता। िनरोधसच्चं न वत्तब्बं — "पीतिसहगतं"न्तिपि, "सुखसहगतं"न्तिपि, "उपेक्खासहगतं"न्तिपि, "सुखसहगतं, सिया पीतिसहगतं, सिया सुखसहगतं, सिया उपेक्खासहगतं, सिया न वत्तब्बं — "पीतिसहगतं"न्तिपि, "सुखसहगतं"न्तिपि, "सुखसहगतं"न्तिपि, "सुखसहगतं"न्तिपि, "सुखसहगतं"न्तिपि, "सुखसहगतं"न्तिपि।

द्वे सच्चा नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा। समुदयसच्चं सिया दस्सनेन पहातब्बं, सिया भावनाय पहातब्बं। दुक्खसच्चं सिया दस्सनेन पहातब्बं, सिया भावनाय पहातब्बं। द्वे सच्चा नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका। समुदयसच्चं सिया दस्सनेन पहातब्बहेतुकं, सिया भावनाय पहातब्बहेतुकं। दुक्खसच्चं सिया दस्सनेन पहातब्बहेतुकं, सिया भावनाय पहातब्बहेतुकं। दुक्खसच्चं सिया दस्सनेन पहातब्बहेतुकं, सिया भावनाय पहातब्बहेतुकं। समुदयसच्चं आचयगामि। मग्गसच्चं अपचयगामि। निरोधसच्चं नेवाचयगामिनापचयगामि। दुक्खसच्चं सिया आचयगामि, सिया नेवाचयगामिनापचयगामि। मग्गसच्चं सेक्खं। तीणि सच्चानि नेवसेक्खनासेक्खा। समुदयसच्चं परित्तं। द्वे सच्चा अप्पमाणा। दुक्खसच्चं सिया परित्तं, सिया महग्गतं। निरोधसच्चं अनारम्मणं। मग्गसच्चं अप्पमाणारम्मणं। समुदयसच्चं सिया परित्तारम्मणं, सिया महग्गतं। निरोधसच्चं अन्यमाणारम्मणं, सिया न वत्तब्बं — ''परित्तारम्मणं'न्तिपि, ''महग्गतारम्मणं', सिया परित्तारम्मणं, सिया परित्तारम्मणं, सिया महग्गतारम्मणं, सिया महग्गतारम्मणं, सिया न वत्तब्बं — 'परित्तारम्मणं'न्तिपि, ''महग्गतारम्मणं, सिया न वत्तब्वं — 'परित्तारम्मणं'न्तिपि, ''महग्गतारम्मणं'न्तिपि। अप्पमाणारम्मणं, सिया न वत्तब्वं — 'परित्तारम्मणं'न्तिपि, ''महग्गतारम्मणं'न्तिपि।

समुदयसच्चं हीनं। द्वे सच्चा पणीता। दुक्खसच्चं सिया हीनं, सिया मिन्झमं। निरोधसच्चं अनियतं। मग्गसच्चं सम्मत्तियतं। द्वे सच्चा सिया मिच्छत्तिनयता, सिया अनियता। निरोधसच्चं अनारम्मणं। समुदयसच्चं न वत्तब्बं — "मग्गारम्मणं"न्तिपि, "मग्गहितुकं"न्तिपि, "मग्गधिपतीं"तिपि। मग्गसच्चं न मग्गारम्मणं मग्गहेतुकं, सिया मग्गाधिपति, सिया न वत्तब्बं — "मग्गारम्मणं"न्तिपि, "मग्गाधिपतीं"तिपि। द्वे सच्चा सिया उप्पन्ना, सिया अनुप्पन्ना, न वत्तब्बा — "उप्पादिनों"ति। निरोधसच्चं न वत्तब्बं — "उप्पन्नां"न्तिपि, "अनुप्पन्नं"न्तिपि, "उप्पादीं"तिपि। दुक्खसच्चं सिया उप्पन्नं, सिया अनुप्पन्नं, सिया उप्पादीं तिपि। दक्खसच्चं न वत्तब्बं — "अतीतः"न्तिपि, "अनागतः"न्तिपि, "पच्चुप्पन्नं"न्तिपि। निरोधसच्चं अनारम्मणं। मग्गसच्चं न वत्तब्बं — "अतीतः स्मणं"न्तिपि, "अनागतारम्मणं"न्तिपि, "पच्चुप्पन्नारम्मणं। स्वा अतीतारम्मणं। स्वा अतीतारम्मणा, सिया अनागतारम्मणा, सिया च वत्तब्बा — "अतीतारम्मणां"तिपि, "अनागतारम्मणां, सिया च वत्तब्बा — "अतीतारम्मणां"तिपि, "अनागतारम्मणां"तिपि, "पच्चुप्पन्नारम्मणां सिया अज्झत्ताहिद्धा। सिया अज्झत्ताहिद्धा। सिया अज्झत्ताहिद्धा। सिया अज्झत्ताहिद्धा। सिया अज्झत्ताहिद्धा। सिया अज्झत्ताहिद्धा।

निरोधसच्चं अनारम्मणं। मग्गसच्चं बहिद्धारम्मणं। समुदयसच्चं सिया अज्झत्तारम्मणं, सिया बहिद्धारम्मणं, सिया अज्झत्तबहिद्धारम्मणं। दुक्खसच्चं सिया अज्झत्तारम्मणं, सिया बहिद्धारम्मणं, सिया अज्झत्तबहिद्धारम्मणं, सिया न वत्तब्बं — "अज्झत्तारम्मणं"न्तिपि, "बहिद्धारम्मणं"न्तिपि, "अज्झत्तबहिद्धारम्मणं"न्तिपि। तीणि सच्चानि अनिदस्सनअप्यटिघा। दुक्खसच्चं सिया सनिदस्सनसप्यटिघं, सिया अनिदस्सनसप्पटिघं, सिया अनिदस्सनअप्यटिघं।

# २. दुकं

२१८. समुदयसच्चं हेतु। निरोधसच्चं न हेतु। द्वे सच्चा सिया हेतू, सिया न हेतू। द्वे सच्चा सहेतुका। निरोधसच्चं अहेतुकं। दुक्खसच्चं सिया सहेतुकं, सिया अहेतुकं। दे सच्चा हेतुसम्पयुत्ता। निरोधसच्चं हेतुविप्पयुत्तं। दुक्खसच्चं सिया हेतुसम्पयुत्तं, सिया हेतुविप्पयुत्तं। समुदयसच्चं हेतु चेव सहेतुकञ्च। निरोधसच्चं न वत्तब्बं — "हेतु चेव सहेतुकञ्चेव न च हेतू"तिपि। मग्गसच्चं सिया हेतु चेव सहेतुकञ्च, सिया सहेतुकञ्चेव न च हेतु। दुक्खसच्चं सिया हेतु चेव सहेतुकञ्चे, सिया सहेतुकञ्चेव न च हेतु, सिया न वत्तब्बं — "हेतु चेव सहेतुकञ्चो"तिपि, "सहेतुकञ्चेव न च हेतू"तिपि। समुदयसच्चं हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तञ्च। निरोधसच्चं न वत्तब्बं — "हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तञ्च। निरोधसच्चं न वत्तब्बं — "हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तञ्चेव न च हेतु। दुक्खसच्चं सिया हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तञ्चेव न च हेतु। दुक्खसच्चं सिया हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तञ्चेव न च हेतु। सिया न वत्तब्बं — "हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तञ्चेव न च हेतु। सिया न वत्तब्बं — "हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तञ्चेव न च हेतु। समुदयसच्चं न वत्तब्बं — "हेतु चेव हेतुसहेतुकं"न्तिपि, "न हेतुअहेतुकं"न्तिपि। मग्गसच्चं सिया न हेतुसहेतुकं, सिया न वत्तब्बं — "न हेतुसहेतुकं, सिया न हेतुअहेतुकं, नितिप। दुक्खसच्चं सिया न हेतुसहेतुकं, सिया न हेतुअहेतुकं, सिया न वत्तब्बं — "न हेतुसहेतुकं, नितिप, "न हेतुअहेतुकं"न्तिपि।

तीणि सच्चानि सप्पच्चया। निरोधसच्चं अप्पच्चयं। तीणि सच्चानि सङ्खता। निरोधसच्चं असङ्खतं। तीणि सच्चानि अनिदस्सना। दुक्खसच्चं सिया सनिदस्सनं, सिया अनिदस्सनं। तीणि सच्चानि अप्पटिघा। दुक्खसच्चं सिया सप्पटिघं, सिया अप्पटिघं। तीणि सच्चानि अरूपानि। दुक्खसच्चं सिया रूपं, सिया अरूपं। द्वे सच्चा लोकिया। द्वे सच्चा लोकुत्तरा; केनिच विञ्ञेय्या, केनिच न विञ्ञेय्या।

समुदयसच्चं आसवो। द्वे सच्चा नो आसवा। दुक्खसच्चं सिया आसवो, सिया नो आसवो। द्वे सच्चा सासवा। द्वे सच्चा अनासवा। समुदयसच्चं आसवसम्पयुत्तं। द्वे सच्चा आसविवप्पयुत्ता। दुक्खसच्चं सिया आसवसम्पयुत्तं, सिया आसविवप्पयुत्तं। समुदयसच्चं आसवो चेव सासवञ्च। द्वे सच्चा न वत्तब्बा — "आसवा चेव सासवा चा"ितिप, "सासवा चेव नो च आसवा"ितिप। दुक्खसच्चं सिया आसवो चेव सासवञ्च, सिया सासवञ्चेव नो च आसवो। समुदयसच्चं आसवो चेव आसवसम्पयुत्तञ्च। द्वे सच्चा न वत्तब्बा — "आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता चा"ितिप, "आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवा"ितिप। दुक्खसच्चं सिया आसवो चेव आसवसम्पयुत्तञ्च, सिया आसवसम्पयुत्तञ्चेव नो च आसवो, सिया न वत्तब्बं — "आसवो चेव आसवसम्पयुत्तञ्चेव नो च आसवो"ितिप। द्वे सच्चा आसविवप्पयुत्तअनासवा। समुदयसच्चं न वत्तब्बं — "आसविवप्पयुत्तसासव"ितिप, "आसविवप्पयुत्तसासव"ितिप। दुक्खसच्चं सिया आसविवप्पयुत्तसासवं, सिया न वत्तब्बं — "आसविवप्पयुत्तसासव"ितिप, "आसविवप्पयुत्तसासव"ितिप। "आसविवप्पयुत्तसासवं"ितिप।

समुदयसच्चं संयोजनं। द्वे सच्चा नो संयोजना। दुक्खसच्चं सिया संयोजनं, सिया नो संयोजनं। द्वे सच्चा संयोजनिया।

द्वे सच्चा असंयोजिनया। समुदयसच्चं संयोजिनसम्पयुत्तं। द्वे सच्चा संयोजिनविष्पयुत्ता। दुक्खसच्चं सिया संयोजिनसम्पयुत्तं, सिया संयोजिनविष्पयुत्तं। समुदयसच्चं संयोजिनञ्चेव संयोजिनयञ्च। द्वे सच्चा न वत्तब्बा — "संयोजिना चेव संयोजिनया चा"ितिष, "संयोजिनया चेव नो च संयोजिना"ितिष। दुक्खसच्चं सिया संयोजिनञ्चेव संयोजिनयञ्चेव संयोजिनयञ्चेव संयोजिनसम्पयुत्ता चो व संयोजिनसम्पयुत्ता चो संयोजिनसम्पयुत्ता चो संयोजिनसम्पयुत्ता चो संयोजिनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजिना"ितिष। दुक्खसच्चं सिया संयोजिनञ्चेव संयोजिनसम्पयुत्ता चो च संयोजिनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजिन तिष्। दे सच्चा संयोजिनञ्चेव संयोजिनसम्पयुत्तञ्चो नो च संयोजिन, सिया न वत्तब्बं — "संयोजिनविष्पयुत्तअसंयोजिनया। समुदयसच्चं न वत्तब्बं — "संयोजिनविष्पयुत्तअसंयोजिनया। समुदयसच्चं न वत्तब्बं — "संयोजिनविष्पयुत्तसंयोजिनयं"ितिष, "संयोजिनविष्पयुत्तसंयोजिनयं"ितिष,

समुदयसच्चं गन्थो। द्वे सच्चा नो गन्था। दुक्खसच्चं सिया गन्थो, सिया नो गन्थो। द्वे सच्चा गन्थिनिया। द्वे सच्चा अगन्थिनिया। द्वे सच्चा गन्थिविप्पयुत्ता। द्वे सच्चा सिया गन्थसम्पयुत्ता, सिया गन्थिविप्पयुत्ता। समुदयसच्चं गन्थो चेव गन्थिनियञ्च। द्वे सच्चा न वत्तब्बा — "गन्था चेव गन्थिनिया चा"तिपि, "गन्थिनिया चेव नो च गन्थो"तिपि। दुक्खसच्चं सिया गन्थो चेव गन्थसम्पयुत्तञ्च, सिया गन्थिनियञ्चेव नो च गन्थो। समुदयसच्चं गन्थो चेव गन्थसम्पयुत्तञ्च, सिया न वत्तब्बं — "गन्थो चेव गन्थसम्पयुत्तञ्चा"तिपि, "गन्थसम्पयुत्तञ्चेव नो च गन्थो"तिपि। द्वे सच्चा न वत्तब्बा — "गन्था चेव गन्थसम्पयुत्ता चा"तिपि, "गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्थो"तिपि। दुक्खसच्चं सिया गन्थो चेव गन्थसम्पयुत्तञ्च, सिया गन्थसम्पयुत्तञ्चेव नो च गन्थो, सिया न वत्तब्बं — "गन्थो चेव गन्थसम्पयुत्तञ्चा"तिपि, "गन्थसम्पयुत्तञ्चेव नो च गन्थो"तिपि। द्वे सच्चा गन्थिवप्पयुत्तअगन्थिनिया। द्वे सच्चा सिया गन्थिवप्पयुत्तगन्थिनिया, सिया न वत्तब्बा — "गन्थिवप्पयुत्तगन्थिनिया"तिपि, "गन्थविप्पयुत्तअगन्थिनिया"तिपि।

समुदयसच्चं ओघो...पे॰... योगो...पे॰... नीवरणं। द्वे सच्चा नो नीवरणा। दुक्खसच्चं सिया नीवरणं, सिया नो नीवरणं। द्वे सच्चा नीवरणिया द्वे सच्चा अनीवरणिया। समुदयसच्चं नीवरणसम्पयुत्तं। द्वे सच्चा नीवरणिवप्पयुत्ता। दुक्खसच्चं सिया नीवरणसम्पयुत्तं, सिया नीवरणिवप्पयुत्तं। समुदयसच्चं नीवरणा॰चेव नीवरणियञ्च। द्वे सच्चा न वत्तब्बा — "नीवरणा चेव नीवरणियञ्चेव नोवरणियञ्चेव नोवरणियञ्चेव नीवरणियञ्चेव नीवरणियञ्चेव नीवरणा चेव नीवरणाः समुदयसच्चं नीवरणञ्चेव नीवरणसम्पयुत्तञ्च। द्वे सच्चा न वत्तब्बा — "नीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्ता चा"तिपि, "नीवरणसम्पयुत्ता चेव नो च नीवरणां"तिपि। दुक्खसच्चं सिया नीवरणञ्चेव नीवरणसम्पयुत्तञ्च, सिया नीवरणसम्पयुत्तञ्चेव नो च नीवरणं, सिया न वत्तब्बं — "नीवरणञ्चेव नीवरणसम्पयुत्तञ्च।"तिपि, "नीवरणसम्पयुत्तञ्चेव नो च नीवरणं, सिया न वत्तब्बं — "नीवरणविप्पयुत्तअनीवरणिया। समुदयसच्चं न वत्तब्बं — "नीवरणविप्पयुत्तनीवरणियं"न्तिपि, "नीवरणविप्पयुत्तनीवरणियं"न्तिपि, "नीवरणविप्पयुत्तनीवरणियं"न्तिपि, "नीवरणविप्पयुत्तनीवरणियं"न्तिपि, "नीवरणविप्पयुत्तनीवरणियं"न्तिपि, "नीवरणविप्पयुत्तनीवरणियं"न्तिपि, "नीवरणविप्पयुत्तनीवरणियं"न्तिपि,

तीणि सच्चानि नो परामासा। दुक्खसच्चं सिया परामासो, सिया नो परामासो। द्वे सच्चा परामट्ठा। द्वे सच्चा अपरामट्ठा। द्वे सच्चा परामासविष्पयुत्ता। समुदयसच्चं सिया परामाससम्पयुत्तं, सिया परामासविष्पयुत्तं। दुक्खसच्चं सिया परामाससम्पयुत्तं, सिया परामासविष्पयुत्तं, सिया न वत्तब्बं — ''परामाससम्पयुत्तं'न्तिपि, ''परामासविष्पयुत्तं'न्तिपि। समुदयसच्चं न वत्तब्बं — ''परामासो चेव परामहुञ्चा''ति, परामहुञ्चेव नो च परामासो। द्वे सच्चा न वत्तब्बा — ''परामासा चेव परामहुा चा''तिपि, ''परामहुा चेव नो च परामासा''तिपि। दुक्खसच्चं सिया परामासो चेव परामहुञ्च, सिया परामहुञ्चेव नो च परामासो। द्वे सच्चा परामासविप्पयुत्तअपरामहु। द्वे सच्चा सिया परामासविप्पयुत्तपरामहुा, सिया न वत्तब्बा — ''परामासविप्पयुत्तपरामहुा''तिपि, ''परामासविप्पयुत्तअपरामहुा''तिपि।

द्वे सच्चा सारम्मणा। निरोधसच्चं अनारम्मणं। दुक्खसच्चं सिया सारम्मणं, सिया अनारम्मणं। तीणि सच्चािन नो चित्ता। दुक्खसच्चं सिया चित्तं, सिया नो चित्तं। द्वे सच्चा चेतिसका। निरोधसच्चं अचेतिसकं। दुक्खसच्चं सिया चेतिसकं, सिया अचेतिसकं। द्वे सच्चा चित्तसम्पयुत्ता। निरोधसच्चं चित्तविप्पयुत्तं। दुक्खसच्चं सिया चित्तसम्पयुत्तं, सिया चित्तविप्पयुत्तं, सिया न वत्तब्बं — 'चित्तेन सम्पयुत्त''न्तिपि, 'चित्तेन विप्पयुत्तं'न्तिपि। द्वे सच्चा चित्तसंसहा। निरोधसच्चं चित्तविसंसहं, सिया न वत्तब्बं — 'चित्तेन संसह''न्तिपि, 'चित्तेन विसंसह''न्तिपि। द्वे सच्चा चित्तसमुद्वान।। निरोधसच्चं नो चित्तसमुद्वानं। दुक्खसच्चं सिया चित्तसहभूनो, सिया नो चित्तसहभू। द्वे सच्चा चित्तसहभूनो। निरोधसच्चं नो चित्तसहभू। दुक्खसच्चं सिया चित्तसहभू, सिया नो चित्तसहभू। द्वे सच्चा चित्तसंहसमुद्वाना। निरोधसच्चं नो चित्तसंहसमुद्वानं। दुक्खसच्चं सिया चित्तसंहसमुद्वानं, सिया नो चित्तसहभू। द्वे सच्चा चित्तसंसहसमुद्वानं। वेत्तसंसहसमुद्वानं। वेत्तसंसहसमुद्वानं। वेत्तसंसहसमुद्वानं। वेत्तसंसहसमुद्वानं। वेत्तसंसहसमुद्वानं। वेत्तसंसहसमुद्वानं। वेत्तसंसहसमुद्वानसहभूनो। निरोधसच्चं नो चित्तसंसहसमुद्वानानुपरिवित्तनो। निरोधसच्चं नो चित्तसंसहसमुद्वानानुपरिवित्त। दुक्खसच्चं सिया चित्तसंसहसमुद्वानानुपरिवित्त, सिया नो चित्तसंसहसमुद्वानानुपरिवित्त। तीणि सच्चानि बाहिरा। दुक्खसच्चं सिया अञ्चतं, सिया बाहिरं।

तीणि सच्चानि नो उपादा। दुक्खसच्चं सिया उपादा, सिया नो उपादा। तीणि सच्चानि अनुपादिन्ना। दुक्खसच्चं सिया उपादिन्नं, सिया अनुपादिन्नं। समुदयसच्चं उपादानं। द्वे सच्चा नो उपादाना। दुक्खसच्चं सिया उपादानं, सिया नो उपादानं। द्वे सच्चा उपादानिया। द्वे सच्चा अनुपादानिया। द्वे सच्चा उपादानियप्युत्ता। द्वे सच्चा सिया उपादानसम्पयुत्ता, सिया उपादानियण्युत्ता। समुदयसच्चं उपादानञ्चेव उपादानियञ्च। द्वे सच्चा न वत्तब्बा — "उपादाना चेव उपादानिया चा"तिपि, "उपादानिया चेव नो च उपादाना"तिपि। दुक्खसच्चं सिया उपादानञ्चेव उपादानियञ्चेव नो च उपादानं। समुदयसच्चं सिया उपादानञ्चेव उपादानसम्पयुत्तञ्चो तिपि, "उपादानसम्पयुत्तञ्चेव नो च उपादान"न्तिपि। द्वे सच्चा न वत्तब्बा — "उपादाना चेव उपादानसम्पयुत्ता चा"तिपि, "उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादान"तिपि। द्वे सच्चा न वत्तब्बा — "उपादानञ्चेव उपादानसम्पयुत्तञ्च, सिया उपादानसम्पयुत्तञ्चेव नो च उपादानं, सिया न वत्तब्बं — "उपादानञ्चेव उपादानसम्पयुत्तञ्च त्यादानसम्पयुत्तञ्च नो च उपादानं, सिया न वत्तब्बं — "उपादानञ्चेव उपादानसम्पयुत्तञ्च नो च उपादानं, सिया न वत्तब्बं — "उपादानञ्चेव उपादानसम्पयुत्तञ्च नो च उपादानं, सिया न वत्तब्बं — "उपादानञ्चेव उपादानसम्पयुत्तञ्च नो च उपादानं निपा। द्वे सच्चा उपादानियप्युत्तअनुपादानिया। द्वे सच्चा सिया उपादानिवप्ययुत्तअनुपादानिया, सिया न वत्तब्बा — "उपादानिवप्ययुत्तअनुपादानिया। तिपा

समुदयसच्चं किलेसो। द्वे सच्चा नो किलेसा। दुक्खसच्चं सिया किलेसो, सिया नो किलेसो। द्वे सच्चा संकिलेसिका। द्वे सच्चा असंकिलेसिका। समुदयसच्चं संकिलिहुं। द्वे सच्चा असंकिलिहुा। दुक्खसच्चं सिया संकिलिहुं, सिया असंकिलिहुं। समुदयसच्चं किलेससम्पयुत्तं। द्वे सच्चा किलेसिकप्पयुत्ता। दुक्खसच्चं सिया किलेससम्पयुत्तं, सिया किलेसिकप्युत्तं। समुदयसच्चं किलेसो चेव संकिलेसिकञ्च। द्वे सच्चा न वत्तब्बा — ''किलेसा चेव संकिलेसिका

चा"तिपि, "संकिलेसिका चेव नो च किलेसा"तिपि। दुक्खसच्चं सिया किलेसो चेव संकिलेसिकञ्च, सिया संकिलेसिकञ्चव नो च किलेसो। समुदयसच्चं किलेसो चेव संकिलिहुञ्च। द्वे सच्चा न वत्तब्बा — "किलेसा चेव संकिलिहु चा"तिपि, "संकिलिहु चेव नो च किलेसा"तिपि। दुक्खसच्चं सिया किलेसो चेव संकिलिहुञ्च, सिया संकिलिहुञ्चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बं — "किलेसो चेव संकिलिहुञ्चा"तिपि, "संकिलिहुञ्चेव नो च किलेसो चेव किलेससम्पयुत्तञ्च। द्वे सच्चा न वत्तब्बा — "किलेसा चेव किलेससम्पयुत्ता चा"तिपि, "किलेससम्पयुत्ता चेव नो च किलेसा"तिपि। दुक्खसच्चं सिया किलेसो चेव किलेससम्पयुत्तञ्च, सिया किलेससम्पयुत्तञ्चेव नो च किलेसो, सिया न वत्तब्बं — "किलेसो चेव किलेससम्पयुत्तञ्चा" तिपि, "किलेससम्पयुत्तञ्चेव नो च किलेसो"तिपि। द्वे सच्चा किलेसविप्पयुत्तअसंकिलेसिका। समुदयसच्चं न वत्तब्बं — "किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिक"न्तिपि, "किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिकं, सिया न वत्तब्बं — "किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिकं, सिया न वत्तब्बं — "किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिकं, सिया न वत्तब्बं — "किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिकं"न्तिपि, "किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिकं"न्तिपि, "किलेसविप्पयुत्तसंकिलेसिकं"न्तिपि,

समुदयसच्चं कामावचरं। द्वे सच्चा न कामावचरा। दुक्खसच्चं सिया कामावचरं, सिया न कामावचरं। तीणि सच्चानि न रूपावचरा। दुक्खसच्चं सिया रूपावचरं, सिया न रूपावचरं। तीणि सच्चानि न अरूपावचरा। दुक्खसच्चं सिया अरूपावचरं, सिया न अरूपावचरं। द्वे सच्चा परियापन्ना। द्वे सच्चा अपरियापन्ना। मग्गसच्चं निय्यानिकं। तीणि सच्चानि अनिय्यानिका। मग्गसच्चं नियतं। निरोधसच्चं अनियतं। द्वे सच्चा सिया नियता, सिया अनियता। द्वे सच्चा सउत्तरा। द्वे सच्चा अनुत्तरा। समुदयसच्चं सरणं। द्वे सच्चा अरणा। दुक्खसच्चं सिया सरणं, सिया अरणन्ति।

पञ्हापुच्छकं।

सच्चविभङ्गो निद्वितो।

# ५. इन्द्रियविभङ्गो

# १. अभिधम्मभाजनीयं

**२१९**. बावीसितन्द्रियानि — चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, कायिन्द्रियं, मिनिन्द्रियं, इत्थिन्द्रियं, पुरिसिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, सुखिन्द्रियं, सोमनिस्सिन्द्रियं, दोमनिस्सिन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियं, सिद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं

[विरियिन्द्रियं (सी॰ स्या॰)], सितन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पञ्जिन्द्रियं, अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियं, अञ्जिन्द्रियं, अञ्जाताविन्द्रियं।

**२२०**. तत्थ कतमं चक्खुन्द्रियं? यं चक्खु चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो...पे०... सुञ्ञो गामोपेसो — इदं वुच्चित ''चक्खुन्द्रियं''।

तत्थ कतमं सोतिन्द्रियं...पे॰... घानिन्द्रियं...पे॰... जिव्हिन्द्रियं...पे॰... कायिन्द्रियं? यो कायो चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो...पे॰... सुञ्ञो गामोपेसो — इदं वुच्चित ''कायिन्द्रियं''।

तत्थ कतमं मनिन्द्रयं? एकविधेन मनिन्द्रयं — फस्ससम्पयुत्तं। दुविधेन मनिन्द्रयं — अत्थि सहेतुकं, अत्थि अहेतुकं। तिविधेन मनिन्द्रयं — अत्थि कुसलं, अत्थि अकुसलं, अत्थि अब्याकतं। चतुब्बिधेन मनिन्द्रयं — अत्थि कामावचरं, अत्थि रूपावचरं, अत्थि अरूपावचरं, अत्थि अपिरयापन्नं। पञ्चिवधेन मनिन्द्रयं — अत्थि सुखिन्द्रियसम्पयुत्तं, अत्थि दुिक्खिन्द्रियसम्पयुत्तं, अत्थि सोमनिस्सिन्द्रियसम्पयुत्तं, अत्थि दोमनिस्सिन्द्रियसम्पयुत्तं, अत्थि उपेिक्खिन्द्रियसम्पयुत्तं। छिब्बिधेन मनिन्द्रयं — चक्खुविञ्जाणं...पे०... मनोविञ्जाणं। एवं छिब्बिधेन मनिन्द्रयं।

सत्तविधेन मनिन्द्रियं — चक्खुविञ्ञाणं...पे॰... कायविञ्ञाणं, मनोधातु, मनोविञ्ञाणधातु। एवं सत्तविधेन मनिन्द्रियं।

अट्ठविधेन मनिन्द्रियं — चक्खुविञ्ञाणं...पे॰... कायविञ्ञाणं अत्थि सुखसहगतं, अत्थि दुक्खसहगतं, मनोधातु, मनोविञ्ञाणधातु। एवं अट्ठविधेन मनिन्द्रियं।

नवविधेन मनिन्द्रियं — चक्खुविञ्ञाणं...पे॰... कायविञ्ञाणं, मनोधातु, मनोविञ्ञाणधातु अत्थि कुसला, अत्थि अकुसला, अत्थि अब्याकता। एवं नवविधेन मनिन्द्रियं।

दस्तिवधेन मिनिन्द्रयं — चक्खुिवञ्ञाणं...पे॰... कायिवञ्ञाणं अत्थि सुखसहगतं, अत्थि दुक्खसहगतं, मनोधातु, मनोविञ्ञाणधातु अत्थि कुसला, अत्थि अकुसला, अत्थि अब्याकता। एवं दस्तिवधेन मिनिन्द्रयं...पे॰... एवं बहुिवधेन मिनिन्द्रयं। इदं वुच्चित ''मिनिन्द्रयं'।

तत्थ कतमं इत्थिन्द्रियं? यं इत्थिया इत्थिलिङ्गं इत्थिनिमित्तं इत्थिकुत्तं इत्थाकप्पो इत्थत्तं इत्थिभावो — इदं वुच्चित ''इत्थिन्द्रियं''।

तत्थ कतमं पुरिसिन्द्रियं? यं पुरिसस्स पुरिसिलङ्गं पुरिसिनिमित्तं पुरिसकुत्तं पुरिसाकप्पो पुरिसत्तं पुरिसभावो — इदं वुच्चित ''पुरिसिन्द्रियं''।

तत्थ कतमं जीवितिन्द्रियं? जीवितिन्द्रियं द्विधेन — अत्थि रूपजीवितिन्द्रियं, अत्थि अरूपजीवितिन्द्रियं।

तत्थ कतमं रूपजीवितिन्द्रियं? यो तेसं रूपीनं धम्मानं आयु ठिति यपना यापना इरियना वत्तना पालना जीवितं जीवितिन्द्रियं — इदं वृच्चित ''रूपजीवितिन्द्रियं''। तत्थ कतमं अरूपजीवितिन्द्रियं? यो तेसं अरूपीनं धम्मानं आयु ठिति यपना यापना इरियना वत्तना पालना जीवितं जीवितिन्द्रियं — इदं वुच्चित "अरूपजीवितिन्द्रियं"। इदं वुच्चित "जीवितिन्द्रियं"।

तत्थ कतमं सुखिन्द्रियं? यं कायिकं सातं कायिकं सुखं कायसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं कायसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — इदं वुच्चित ''सुखिन्द्रियं''।

तत्थ कतमं दुक्खिन्द्रियं? यं कायिकं असातं कायिकं दुक्खं कायसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदियतं कायसम्फस्सजा असाता दुक्खा वेदना — इदं वुच्चित ''दुक्खिन्द्रियं''।

तत्थ कतमं सोमनस्सिन्द्रियं? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — इदं वुच्चित ''सोमनस्सिन्द्रियं''।

तत्थ कतमं दोमनस्सिन्द्रियं? यं चेतिसकं असातं चेतिसकं दुक्खं चेतोसम्फरसजं असातं दुक्खं वेदियतं चेतोसम्फरसजा असाता दुक्खा वेदना — इदं वुच्चित ''दोमनस्सिन्द्रियं''।

तत्थ कतमं उपेक्खिन्द्रियं? यं चेतिसकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सजं अदुक्खमसुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा अदुक्खमसुखा वेदना — इदं वुच्चित "उपेक्खिन्द्रियं"।

तत्थ कतमं सद्धिन्द्रियं? या सद्धा सद्दहना ओकप्पना अभिप्पसादो सद्धा सद्धिन्द्रियं सद्धाबलं — इदं वुच्चित ''सद्धिन्द्रियं''।

तत्थ कतमं वीरियिन्द्रियं? यो चेतिसको वीरियारम्भो निक्कमो परक्कमो उय्यामो वायामो उस्साहो उस्सोळ्ही थामो ठिति असिथिलपरक्कमता अनिक्खित्तछन्दता अनिक्खित्तधुरता धुरसम्पग्गाहो वीरियं वीरियिन्द्रियं वीरियबलं — इदं वुच्चित ''वीरियिन्द्रियं''।

तत्थ कतमं सितन्द्रियं? या सित अनुस्सित पिटस्सित सित सरणता धारणता अपिलापनता असम्मुस्सनता सित सितन्द्रियं सितबलं सम्मासित — इदं वृच्चित ''सितन्द्रियं''।

तत्थ कतमं समाधिन्द्रियं? या चित्तस्स ठिति सण्ठिति अविद्वित अविसाहारो अविक्खेपो अविसाहटमानसता समथो समाधिन्द्रियं समाधिबलं सम्मासमाधि — इदं वुच्चित ''समाधिन्द्रियं''।

तत्थ कतमं पञ्जिन्द्रियं? या पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — इदं वुच्चित ''पञ्जिन्द्रियं''।

तत्थ कतमं अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रयं? या तेसं धम्मानं अनञ्जातानं अदिट्ठानं अप्पत्तानं अविदितानं असच्छिकतानं सच्छिकिरियाय पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — इदं वुच्चित "अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियं"।

तत्थ कतमं अञ्ञिन्द्रियं? या तेसं धम्मानं ञातानं दिट्ठानं पत्तानं विदितानं सच्छिकतानं सच्छिकिरियाय पञ्जा

पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — इदं वुच्चित अञ्जिन्द्रियं।

तत्थ कतमं अञ्जाताविन्द्रियं? या तेसं धम्मानं अञ्जातावीनं दिट्ठानं पत्तानं विदितानं सिच्छिकतानं सिच्छिकिरियाय पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — इदं वुच्चित "अञ्जाताविन्द्रियं"।

#### अभिधम्मभाजनीयं।

## २. पञ्हापुच्छकं

२२१. बावीसितन्द्रियानि — चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, कायिन्द्रियं, मनिन्द्रियं, इत्थिन्द्रियं, पुरिसिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, सुखिन्द्रियं, सोमनिस्सिन्द्रियं, दोमनिस्सिन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियं, सिद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सितिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पञ्जिन्द्रियं, अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियं, अञ्जिन्द्रियं, अञ्जाताविन्द्रियं।

२२२. बावीसतीनं इन्द्रियानं कित कुसला, कित अकुसला, कित अब्याकता...पे०... कित सरणा, कित अरणा?

#### १. तिकं

२२३. दिसन्द्रिया अब्याकता। दोमनस्सिन्द्रियं अकुसलं। अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियं कुसलं। चत्तारिन्द्रिया सिया कुसला, सिया अब्याकता। छ इन्द्रिया सिया कुसला, सिया अकुसला, सिया अब्याकता।

द्वादिसन्द्रिया न वत्तब्बा — "सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता"तिपि, "दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता"तिपि, "अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता"तिपि। छ इन्द्रिया सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। तीणिन्द्रिया सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। जीवितिन्द्रियं सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया न वत्तब्बं — "सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं"न्तिपि, "दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं"न्तिपि, "अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं"न्तिपि।

सित्तिन्द्रया नेविवपाकनिवपाकधम्मधम्मा। तीणिन्द्रिया विपाका। द्विन्द्रिया विपाकधम्मधम्मा। अञ्जिन्द्रियं सिया विपाकं, सिया विपाकधम्मधम्मं। निविन्द्रिया सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्मा, सिया नेविवपाकनिवपाकधम्मधम्मा। निविन्द्रिया उपादिन्नुपादानिया। दोमनिस्सिन्द्रियं अनुपादिन्नुपादानियं। तीणिन्द्रिया अनुपादिन्नअनुपादानिया। निविन्द्रिया सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नअनुपादानिया।

निवन्द्रिया असंकिलिइसंकिलेसिका। दोमनिस्सिन्द्रियं संकिलिइसंकिलेसिकं। तीणिन्द्रिया असंकिलिइअसंकिलेसिका। तीणिन्द्रिया सिया असंकिलिइसंकिलेसिका, सिया असंकिलिइअसंकिलेसिका। छ इन्द्रिया सिया संकिलिइसंकिलेसिका, सिया असंकिलिइसंकिलेसिका, सिया असंकिलिइअसंकिलेसिका। निवन्द्रिया अवितक्कअविचारा। दोमनिस्सिन्द्रियं सवितक्कसविचारं। उपेक्खिन्द्रियं सिया सवितक्कसविचारं, सिया अवितक्कअविचारं। एकादिसन्द्रिया सिया सवितक्कसविचारा, सिया अवितक्कविचारमत्ता, सिया अवितक्कअविचारा।

एकादिसन्द्रिया न वत्तब्बा — ''पीतिसहगता''तिपि, ''सुखसहगता''तिपि, ''उपेक्खासहगता''तिपि। सोमनिस्सिन्द्रियं सिया पीतिसहगतं न सुखसहगतं न उपेक्खासहगतं, सिया न वत्तब्बं — ''पीतिसहगत''न्ति। छ इन्द्रिया सिया पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, सिया उपेक्खासहगता। चत्तारिन्द्रिया सिया पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, सिया उपेक्खासहगता, सिया न वत्तब्बा — ''पीतिसहगता''तिपि, ''सुखसहगता''तिपि, ''उपेक्खासहगता''तिपि।

पन्नरिसन्द्रिया नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा। दोमनिस्सिन्द्रियं सिया दस्सनेन पहातब्बं, सिया भावनाय पहातब्बं। छ इन्द्रिया सिया दस्सनेन पहातब्बा, सिया भावनाय पहातब्बा, सिया नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा। पन्नरिसिन्द्रिया नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका। दोमनिस्सिन्द्रियं सिया दस्सनेन पहातब्बहेतुकं, सिया भावनाय पहातब्बहेतुकं। छ इन्द्रिया सिया दस्सनेन पहातब्बहेतुका, सिया भावनाय पहातब्बहेतुका।

दिसन्द्रिया नेवाचयगामिनापचयगामिनो। दोमनिस्सिन्द्रियं आचयगामि। अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियं अपचयगामि। अञ्जिन्द्रियं सिया अपचयगामि, सिया नेवाचयगामिनापचयगामि। निवन्द्रिया सिया आचयगामिनो, सिया अपचयगामिनो, सिया नेवाचयगामिनो। दिसन्द्रिया नेवसेक्खनासेक्खा। द्विन्द्रिया सेक्खा। अञ्जाताविन्द्रियं असेक्खं। निवन्द्रिया सिया सेक्खा, सिया असेक्खा, सिया नेवसेक्खनासेक्खा।

दिसन्द्रिया परित्ता। तीणिन्द्रिया अप्पमाणा। निविन्द्रिया सिया परित्ता, सिया महग्गता, सिया अप्पमाणा। सित्तन्द्रिया अनारम्मणा। द्विन्द्रिया परित्तारम्मणा। तीणिन्द्रिया अप्पमाणारम्मणा। दोमनिस्सिन्द्रियं सिया परित्तारम्मणं सिया महग्गतारम्मणं, न अप्पमाणारम्मणं, सिया न वत्तब्बं — "परित्तारम्मणं"न्तिपि, "महग्गतारम्मणं"न्ति पि। निविन्द्रिया सिया परित्तारम्मणा, सिया महग्गतारम्मणा, सिया अप्पमाणारम्मणा, सिया न वत्तब्बा — "परित्तारम्मणां"तिपि, "महग्गतारम्मणां"तिपि, "अप्पमाणारम्मणां"तिपि।

निवन्द्रिया मिन्झिमा। दोमनिस्सिन्द्रियं होनं। तोणिन्द्रिया पणीता। तोणिन्द्रिया सिया मिन्झिमा, सिया पणीता। छ इन्द्रिया सिया होना, सिया मिन्झिमा, सिया पणीता। दिसिन्द्रिया अनियता। अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियं सम्मत्तनियतं। चत्तारिन्द्रिया सिया सम्मत्तियता, सिया अनियता। दोमनिस्सिन्द्रियं सिया मिच्छत्तिनयतं, सिया अनियतं। छ इन्द्रिया सिया मिच्छत्तिनयता, सिया सम्मत्तियता, सिया अनियता। सित्तिन्द्रिया अनारम्मणा। चत्तारिन्द्रिया न वत्तब्बा — "मग्गारम्मणा"तिपि, "मग्गाहेतुका"तिपि, "मग्गाधिपितनो"तिपि। अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियं न मग्गारम्मणं, सिया मग्गहेतुकं, सिया मग्गाधिपित, सिया न वत्तब्बं — "मग्गहेतुकं"िन्तिप, "मग्गाधिपतीं"तिपि। अञ्जिन्द्रियं न मग्गारम्मणं, सिया मग्गहेतुकं, सिया मग्गाधिपित, सिया न वत्तब्बं — "मग्गहेतुकं"िन्तिप, "मग्गाधिपतीं"तिपि। निवन्द्रिया सिया मग्गारम्मणा, सिया मग्गहेतुका, सिया मग्गाधिपितनो, सिया न वत्तब्बा — "मग्गारम्मणा"तिपि, "मग्गहेतुका"तिपि, "मग्गाधिपितनों"तिपि।

दिसन्द्रिया सिया उप्पन्ना, सिया उप्पादिनो, न वत्तब्बा — "अनुप्पन्ना''ति । द्विन्द्रिया सिया उप्पन्ना, सिया अनुप्पन्ना, न वत्तब्बा — "उप्पादिनो''ति । दिसन्द्रिया सिया उप्पन्ना, सिया अनुप्पन्ना, सिया उप्पादिनो; सिया अतीता, सिया अनागता, सिया पच्चुप्पन्ना । सित्तन्द्रिया अनारम्मणा । द्विन्द्रिया पच्चुप्पन्नारम्मणा । तीणिन्द्रिया न वत्तब्बा — "अतीतारम्मणा''तिपि,

"अनागतारम्मणा"तिपि, "पच्चुप्पन्नारम्मणा"तिपि। दिसन्द्रिया सिया अतीतारम्मणा, सिया अनागतारम्मणा, सिया पच्चुप्पन्नारम्मणा, सिया न वत्तब्बा — "अतीतारम्मणा"तिपि, "अनागतारम्मणा"तिपि, "पच्चुप्पन्नारम्मणा"तिपि; सिया अज्झत्ता, सिया बहिद्धा, सिया अज्झत्तबहिद्धा। सित्तिन्द्रिया अनारम्मणा। तीणिन्द्रिया बहिद्धारम्मणा। चत्तारिन्द्रिया सिया अज्झत्तारम्मणा, सिया बहिद्धारम्मणा, सिया अज्झत्तबहिद्धारम्मणा, अद्विन्द्रिया सिया अज्झत्तारम्मणा, सिया बहिद्धारम्मणा, सिया न वत्तब्बा — "अज्झत्तारम्मणा"तिपि, "बहिद्धारम्मणा"तिपि, "अज्झत्तबहिद्धारम्मणा"तिपि। पञ्चिन्द्रिया अनिदस्सनसप्पिट्या। सत्तरसिन्द्रिया अनिदस्सनअप्पिट्या।

#### २. दुकं

२२४. चत्तारिन्द्रिया हेतू। अट्ठारिसिन्द्रिया न हेतू। सित्तिन्द्रिया सहेतुका। निविन्द्रिया अहेतुका। छ इन्द्रिया सिया सहेतुका, सिया अहेतुका। सित्तिन्द्रिया हेतुसम्पयुत्ता। निविन्द्रिया हेतुविप्पयुत्ता। छ इन्द्रिया सिया हेतुसम्पयुत्ता, सिया हेतुविप्पयुत्ता। चत्तारिन्द्रिया हेतू चेव सहेतुका च। निविन्द्रिया न वत्तब्बा — ''हेतू चेव सहेतुका चा''तिपि, ''सहेतुका चेव न च हेतू'तिपि। तीणिन्द्रिया न वत्तब्बा — ''हेतू चेव सहेतुका चा''ति। सहेतुका चेव न च हेतू। छ इन्द्रिया न वत्तब्बा — ''हेतू चेव सहेतुका चा''ति, सिया सहेतुका चेव न च हेतू, सिया न वत्तब्बा — ''सहेतुका चेव न च हेतू''ति।

चत्तारिन्द्रिया हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता च। निविन्द्रिया न वत्तब्बा — ''हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता चा''तिपि, ''हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू''तिपि। तीणिन्द्रिया न वत्तब्बा — ''हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता चा''ति, ''हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू''। छ इन्द्रिया न वत्तब्बा — ''हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता चा''ति, सिया हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू, सिया न वत्तब्बा — ''हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू''ति।

निवन्द्रिया न हेतू अहेतुका। तीणिन्द्रिया न हेतू सहेतुका। चत्तारिन्द्रिया न वत्तब्बा — ''न हेतू सहेतुका''तिपि, ''न हेतू अहेतुका''तिपि। छ इन्द्रिया सिया न हेतू सहेतुका, सिया न हेतू अहेतुका।

सप्पच्चया। सङ्ख्वता। अनिदस्सना। पञ्चिन्द्रिया सप्पटिघा। सत्तरिसन्द्रिया अप्पटिघा। सित्तन्द्रिया रूपा। चुद्दिसन्द्रिया अरूपा। जीवितिन्द्रियं सिया रूपं, सिया अरूपं। दिसन्द्रिया लोकिया। तीणिन्द्रिया लोकुत्तरा। निवन्द्रिया सिया लोकिया, सिया लोकृत्तरा; केनिच विञ्जेय्या, केनिच न विञ्जेय्या।

नो आसवा। दिसन्द्रिया सासवा। तीणिन्द्रिया अनासवा। निविन्द्रिया सिया सासवा, सिया अनासवा। पन्नरिसन्द्रिया आसविष्णयुत्ता। दोमनिस्सिन्द्रियं आसवसम्पयुत्तं। छ इन्द्रिया सिया आसवसम्पयुत्ता, सिया आसविष्णयुत्ता। दिसिन्द्रिया न वत्तब्बा — "आसवा चेव सासवा चा"ित, "सासवा चेव नो च आसवा"। तीणिन्द्रिया न वत्तब्बा — "आसवा चेव सासवा चो"ित, सिया सासवा चोव नो च आसवा"ित। सिया न वत्तब्बा — "सासवा चेव नो च आसवा, सिया न वत्तब्बा — "सासवा चेव नो च आसवा"ित।

पन्नरिसन्द्रिया न वत्तब्बा — "आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता चा''तिपि, "आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवा''तिपि। दोमनिस्सन्द्रियं न वत्तब्बं — "आसवो चेव आसवसम्पयुत्तञ्चा''ति, "आसवसम्पयुत्तञ्चेव नो च आसवो''। छ इन्द्रिया न वत्तब्बा — "आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता चा''ति, सिया आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवा, सिया न वत्तब्बा — "आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवा''ति। निवन्द्रिया आसविवप्पयुत्तसासवा। तीणिन्द्रिया आसविवप्पयुत्तअनासवा। दोमनस्सिन्द्रियं न वत्तब्बं — "आसर्वविष्पयुत्तसासव"न्तिपि, "आसर्वविष्पयुत्तअनासव"न्तिपि। तीणिन्द्रिया सिया आसर्वविष्पयुत्तसासवा, सिया आसर्वविष्पयुत्तअनासवा। छ इन्द्रिया सिया आसर्वविष्पयुत्तसासवा, सिया आसर्वविष्पयुत्तअनासवा, सिया न वत्तब्बा — "आसर्वविष्पयुत्तसासवा"तिपि, "आसर्वविष्पयुत्तअनासवा"तिपि।

नो संयोजना। दिसन्द्रिया संयोजनिया। तीणिन्द्रिया असंयोजनिया। निविन्द्रिया सिया संयोजनिया, सिया असंयोजनिया। पन्नरिसन्द्रिया संयोजनिवण्युत्ता। दोमनिस्सिन्द्रियं संयोजनसम्पयुत्तं। छ इन्द्रिया सिया संयोजनसम्पयुत्ता, सिया संयोजनिवण्युत्ता। दिसन्द्रिया न वत्तब्बा — "संयोजना चेव संयोजिनया चा"ति, संयोजिनया चेव नो च संयोजिनया चेव नो च संयोजिनया चेव नो च संयोजिनया निविन्द्रिया न वत्तब्बा — "संयोजिनया चा"ति, सिया संयोजिनया चेव नो च संयोजिना, सिया न वत्तब्बा — "संयोजिनया चेव नो च संयोजिना, सिया न वत्तब्बा — "संयोजिनया चेव नो च संयोजिना"ति।

पन्नरिसन्द्रिया न वत्तब्बा — ''संयोजना चेव संयोजनसम्पयुत्ता चा''तिपि, ''संयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजना''तिपि। दोमनिस्सिन्द्रियं न वत्तब्बं — ''संयोजनञ्चेव संयोजनसम्पयुत्तञ्चा''ति, संयोजनसम्पयुत्तञ्चेव नो च संयोजनं। छ इन्द्रिया न वत्तब्बा — ''संयोजना चेव संयोजनसम्पयुत्ता चा''ति, सिया संयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजना, सिया न वत्तब्बा — ''संयोजनसम्पयुत्ता चेव नो च संयोजना''ति।

निवन्द्रिया संयोजनिवप्पयुत्तसंयोजिनया। तीणिन्द्रिया संयोजनिवप्पयुत्तअसंयोजिनया। दोमनिस्सिन्द्रियं न वत्तब्बं — "संयोजनिवप्पयुत्तसंयोजिनय"न्तिपि, "संयोजनिवप्पयुत्तअसंयोजिनय"न्तिपि। तीणिन्द्रिया सिया संयोजनिवप्पयुत्तसंयोजिनया, सिया संयोजनिवप्पयुत्तसंयोजिनया। छ इन्द्रिया सिया संयोजनिवप्पयुत्तसंयोजिनया, सिया संयोजनिवप्पयुत्तअसंयोजिनया, सिया न वत्तब्बा — "संयोजनिवप्पयुत्तसंयोजिनया"तिपि, "संयोजनिवप्पयुत्तअसंयोजिनया"तिपि।

नो गन्था। दिसन्द्रिया गन्थिनया। तीणिन्द्रिया अगन्थिनया। निविन्द्रिया सिया गन्थिनया, सिया अगन्थिनया। पन्नरिसन्द्रिया गन्थिविष्ययुत्ता। दोमनिस्सिन्द्रियं गन्थसम्पयुत्तं। छ इन्द्रिया सिया गन्थसम्पयुत्ता, सिया गन्थिविष्ययुत्ता। दिसन्द्रिया न वत्तब्बा — "गन्था चेव गन्थिनिया चा"ित, गन्थिनिया चेव नो च गन्था। तीणिन्द्रिया न वत्तब्बा — "गन्था चेव गन्थिनिया चो गन्थिनिया चो गन्थिनिया चो गन्थिनिया चो गन्थिनिया चो गन्था। सिया न वत्तब्बा — "गन्थिनिया चेव नो च गन्था"ित।

पन्नरिसन्द्रिया न वत्तब्बा — ''गन्था चेव गन्थसम्पयुत्ता चा''तिपि, ''गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्था''तिपि। दोमनिस्सिन्द्रियं न वत्तब्बं — ''गन्थो चेव गन्थसम्पयुत्त''ञ्चाति, गन्थसम्पयुत्तञ्चेव नो च गन्थो। छ इन्द्रिया न वत्तब्बा — ''गन्था चेव गन्थसम्पयुत्ता चोव नो च गन्था, सिया न वत्तब्बा — ''गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गन्था''ति।

निवन्द्रिया गन्थविष्पयुत्तगन्थिनया। तोणिन्द्रिया गन्थिवष्पयुत्तअगन्थिनया। दोमनिस्सिन्द्रियं न वत्तब्बं — "गन्थिवष्पयुत्तगन्थिनय''न्तिपि, "गन्थिवष्पयुत्तअगन्थिनय''न्तिपि। तीणिन्द्रिया सिया गन्थिवष्पयुत्तगन्थिनया, सिया गन्थिवष्पयुत्तअगन्थिनया। छ इन्द्रिया सिया गन्थिवष्पयुत्तगन्थिनया, सिया गन्थिवष्पयुत्तअगन्थिनया। छ इन्द्रिया सिया गन्थिवष्पयुत्तगन्थिनया, सिया गन्थिवष्पयुत्तअगन्थिनया''तिपि। "गन्थिवष्पयुत्तअगन्थिनया''तिपि।

नो ओघा...पे॰... नो योगा...पे॰... नो नीवरणा। दिसन्द्रिया नीवरिणया। तीणिन्द्रिया अनीवरिणया। निवन्द्रिया सिया नीवरिणया, सिया अनीवरिणया। पन्नरिसन्द्रिया नीवरणिवप्पयुत्ता। दोमनिस्सिन्द्रियं नीवरणसम्पयुत्तं। छ इन्द्रिया सिया नीवरणसम्पयुत्ता, सिया नीवरणविप्पयुत्ता। दिसन्द्रिया न वत्तब्बा — "नीवरणा चेव नीवरिणया चा"ति, नीवरिणया चेव नो च नीवरिणया चेव नीवरिणया चेव नो च नीवरिणया च निवरिणया च निवरिष्यया निवरिष्यया च निवरिष्यया च

पन्नरिसन्द्रिया न वत्तब्बा — "नीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्ता चा"ितिपि, "नीवरणसम्पयुत्ता चेव नो च नीवरणा"ितिप । दोमनिस्सिन्द्रियं न वत्तब्बं — "नीवरणञ्चेव नीवरणसम्पयुत्तञ्चा"ित, नीवरणसम्पयुत्तञ्चेव नो च नीवरणं । छ इन्द्रिया न वत्तब्बा — "नीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्ता चा"ित, सिया नीवरणसम्पयुत्ता चेव नो च नीवरणा, सिया न वत्तब्बा — "नीवरणसम्पयुत्ता चेव नो च नीवरणा"ित ।

निवन्द्रिया नीवरणिवप्पयुत्तनीवरिणया। तीणिन्द्रिया नीवरणिवप्पयुत्तअनीवरिणया। दोमनिस्सिन्द्रियं न वत्तब्बं — "नीवरणिवप्पयुत्तनीवरिणय"न्तिप्। "नीवरणिवप्पयुत्तअनीवरिणय"न्तिप्। तीणिन्द्रिया सिया नीवरणिवप्पयुत्तअनीवरिणया। छ इन्द्रिया सिया नीवरणिवप्पयुत्तनीवरिणया, सिया नीवरणिवप्पयुत्तअनीवरिणया, सिया नीवरणिवप्पयुत्तअनीवरिणया, सिया न वत्तब्बा — "नीवरणिवप्पयुत्तनीवरिणया"तिपि, "नीवरणिवप्पयुत्तअनीवरिणया"तिपि।

नो परामासा। दिसन्द्रिया परामद्वा। तीणिन्द्रिया अपरामद्वा। निवन्द्रिया सिया परामद्वा, सिया अपरामद्वा। सोळिसिन्द्रिया परामासिवप्पयुत्ता। छ इन्द्रिया सिया परामाससम्पयुत्ता, सिया परामासिवप्पयुत्ता। दिसिन्द्रिया न वत्तब्बा — "परामासा चेव परामद्वा चा"ित, परामद्वा चेव नो च परामासा। तीणिन्द्रिया न वत्तब्बा — "परामासा चेव परामद्वा चा"ितिए, "परामद्वा चेव नो च परामासा, सिया न वत्तब्बा — "परामद्वा चेव नो च परामासा, सिया न वत्तब्बा — "परामद्वा चेव नो च परामासा, सिया परामासिवप्ययुत्तपरामद्वा। तीणिन्द्रिया परामासिवप्ययुत्तपरामद्वा। तीणिन्द्रिया सिया परामासिवप्ययुत्तपरामद्वा, सिया परामासिवप्ययुत्तअपरामद्वा। छ इन्द्रिया सिया परामासिवप्ययुत्तअपरामद्वा, सिया परामासिवप्ययुत्त सिया परामासिवप्ययुत्व सिया परामासिवप्ययुत्व सिया

सित्तिन्द्रिया अनारम्मणा। चुद्दिसिन्द्रिया सारम्मणा। जीवितिन्द्रियं सिया सारम्मणं, सिया अनारम्मणं। एकवीसितिन्द्रिया नो चित्ता। मिनिन्द्रियं चित्तं। तेरिसिन्द्रिया चेतिसका। अद्विन्द्रिया अचेतिसका। जीवितिन्द्रियं सिया चेतिसकं, सिया अचेतिसकं। तेरिसिन्द्रिया चित्तसम्पयुत्ता। सित्तिन्द्रिया चित्तविष्पयुत्ता। जीवितिन्द्रियं सिया चित्तसम्पयुत्तं, सिया चित्तविष्पयुत्तं। मिनिन्द्रियं न वत्तब्बं — ''चित्तेन सम्पयुत्त''न्तिपि, ''चित्तेन विष्पयुत्त''न्तिपि।

तेरिसन्द्रिया चित्तसंसद्घा। सित्तन्द्रिया चित्तविसंसद्घा। जीवितिन्द्रियं सिया चित्तसंसद्घं, सिया चित्तविसंसद्घं। मिनन्द्रियं न वत्तब्बं — ''चित्तेन संसद्घ''न्तिपि, ''चित्तेन विसंसद्घ''न्तिपि। तेरिसन्द्रिया चित्तसमुद्घाना। अद्विन्द्रिया नो चित्तसमुद्घाना। जीवितिन्द्रियं सिया चित्तसमुद्घानं, सिया नो चित्तसमुद्घानं।

तेरसिन्द्रिया चित्तसहभुनो। अद्विन्द्रिया नो चित्तसहभुनो। जीवितिन्द्रियं सिया चित्तसहभू, सिया नो चित्तसहभू।

तेरसिन्द्रिया चित्तानुपरिवित्तनो। अद्विन्द्रिया नो चित्तानुपरिवित्तनो। जीवितिन्द्रियं सिया चित्तानुपरिवित्त, सिया नो चित्तानुपरिवित्त।

तेरिसन्द्रिया चित्तसंसहसमुद्वाना। अद्विन्द्रिया नो चित्तसंसहसमुद्वाना। जीवितिन्द्रियं सिया चित्तसंसहसमुद्वानं, सिया नो चित्तसंसहसमुद्वानं। तेरिसिन्द्रिया चित्तसंसहसमुद्वानसहभुनो। अद्विन्द्रिया नो चित्तसंसहसमुद्वानसहभुनो। जीवितिन्द्रियं सिया चित्तसंसहसमुद्वानसहभू, सिया नो चित्तसंसहसमुद्वानसहभू। तेरिसिन्द्रिया चित्तसंसहसमुद्वानानुपरिवित्तनो। अद्विन्द्रिया नो चित्तसंसहसमुद्वानानुपरिवित्तनो। जीवितिन्द्रियं सिया चित्तसंसहसमुद्वानानुपरिवित्त, सिया नो चित्तसंसहसमुद्वानानुपरिवित्त। छ इन्द्रिया अञ्झित्तका। सोळिसिन्द्रिया बाहिरा।

सित्तिन्द्रया उपादा। चुद्दसिन्द्रिया नो उपादा। जीवितिन्द्रियं सिया उपादा, सिया नो उपादा। निविन्द्रया उपादिन्ना। चत्तारिन्द्रिया अनुपादिन्ना। निविन्द्रिया सिया उपादिन्ना, सिया अनुपादिन्ना। नो उपादाना। दिसिन्द्रिया उपादानिया। तीणिन्द्रिया अनुपादानिया। निविन्द्रिया सिया उपादानिया, सिया अनुपादानिया। सोळिसिन्द्रिया उपादानिवप्पयुत्ता। छ इन्द्रिया सिया उपादानसम्पयुत्ता, सिया उपादानिवप्पयुत्ता। दिसिन्द्रिया न वत्तब्बा — "उपादाना चेव उपादानिया चा"ित, उपादानिया चेव नो च उपादाना। तीणिन्द्रिया न वत्तब्बा — "उपादाना चेव उपादानिया चा"ित, सिया उपादानिया चेव नो च उपादाना। दिसिन्द्रिया सिया उपादानिया चेव नो च उपादाना, सिया न वत्तब्बा — "उपादानिया चेव नो च उपादाना"ित।

सोळिसिन्द्रिया न वत्तब्बा — "उपादाना चेव उपादानसम्पयुत्ता चा"तिपि, "उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादाना"तिपि। छ इन्द्रिया न वत्तब्बा — "उपादाना चेव उपादानसम्पयुत्ता चा"ति, सिया उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादाना, सिया न वत्तब्बा — "उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च उपादाना"ति। दिसिन्द्रिया उपादानिवप्पयुत्तउपादानिया। तीणिन्द्रिया सिया उपादानिवप्पयुत्तउपादानिया, सिया उपादानिवप्पयुत्तअनुपादानिया। छ इन्द्रिया सिया उपादानिवप्पयुत्तउपादानिया, सिया उपादानिवप्पयुत्तअनुपादानिया। छ इन्द्रिया सिया उपादानिवप्पयुत्तअनुपादानिया। ए इन्द्रिया सिया उपादानिवप्पयुत्तअनुपादानिया, सिया न वत्तब्बा — "उपादानिवप्पयुत्तउपादानिया"तिपि, "उपादानिवप्पयुत्तअनुपादानिया"तिपि।

नो किलेसा। दिसन्द्रिया संकिलेसिका। तीणिन्द्रिया असंकिलेसिका। निवन्द्रिया सिया संकिलेसिका, सिया असंकिलेसिका। पन्नरिसन्द्रिया असंकिलिट्ठा। दोमनिस्सन्द्रियं संकिलिट्ठा। छ इन्द्रिया सिया संकिलिट्ठा, सिया असंकिलिट्ठा। पन्नरिसन्द्रिया किलेसिकपयुत्ता। दोमनिस्सिन्द्रियं किलेससम्पयुत्तं। छ इन्द्रिया सिया किलेससम्पयुत्ता, सिया किलेसिकपयुत्ता। दिसन्द्रिया न वत्तब्बा — "किलेसा चेव संकिलेसिका चा"ति, संकिलेसिका चेव नो च किलेसा। तीणिन्द्रिया न वत्तब्बा — "किलेसा चेव संकिलेसिका चा"तिपि, "संकिलेसिका चेव नो च किलेसा"तिपि। निवन्द्रिया न वत्तब्बा — "किलेसा चेव संकिलेसिका चा"ति, सिया संकिलेसिका चेव नो च किलेसा, सिया न वत्तब्बा — "संकिलेसिका चेव नो च किलेसा"ति।

पन्नरिसन्द्रिया न वत्तब्बा — ''किलेसा चेव संकिलिहा चा''तिपि, ''संकिलिहा चेव नो च किलेसा''तिपि। दोमनिस्सन्द्रियं न वत्तब्बं — ''किलेसो चेव संकिलिहुञ्चा''ति, संकिलिहुञ्चेव नो च किलेसो। छ इन्द्रिया न वत्तब्बा — ''किलेसा चेव संकिलिहा चा''ति, सिया संकिलिहा चेव नो च किलेसा, सिया न वत्तब्बा — ''संकिलिहा चेव नो च किलेसा''ति। पन्नरिसन्द्रिया न वत्तब्बा — "िकलेसा चेव किलेससम्पयुत्ता चा"ितिप, "िकलेससम्पयुत्ता चेव नो च किलेसा"ितिप। दोमनिस्सिन्द्रियं न वत्तब्बं — "िकलेसो चेव किलेससम्पयुत्तञ्चा"ित, िकलेससम्पयुत्तञ्चेव नो च किलेसो। छ इन्द्रिया न वत्तब्बा — "िकलेसा चेव किलेससम्पयुत्ता चा"ित, िसया किलेससम्पयुत्ता चेव नो च किलेसा, सिया न वत्तब्बा — "िकलेससम्पयुत्ता चेव नो च किलेसा"ित। निवन्द्रिया किलेसिवप्पयुत्तसंिकलेसिका। तीणिन्द्रिया किलेसिवप्पयुत्तअसंिकलेसिका। दोमनिस्सिन्द्रियं न वत्तब्बं — "िकलेसिवप्पयुत्तसंिकलेसिक"िन्तिप, "िकलेसिवप्पयुत्तअसंिकलेसिक"िन्तिप। तीणिन्द्रिया सिया किलेसिवप्पयुत्तसंिकलेसिका, िसया किलेसिवप्पयुत्तअसंिकलेसिका। छ इन्द्रिया सिया किलेसिवप्पयुत्तसंिकलेसिका, सिया किलेसिवप्पयुत्तअसंिकलेसिका,

पन्नरिसन्द्रिया न दस्सनेन पहातब्बा। सित्तन्द्रिया सिया दस्सनेन पहातब्बा, सिया न दस्सनेन पहातब्बा। पन्नरिसन्द्रिया न भावनाय पहातब्बा। सित्तन्द्रिया सिया भावनाय पहातब्बा, सिया न भावनाय पहातब्बा। पन्नरिसन्द्रिया न दस्सनेन पहातब्बहेतुका। सित्तिन्द्रिया सिया दस्सनेन पहातब्बहेतुका, सिया न दस्सनेन पहातब्बहेतुका। पन्नरिसन्द्रिया न भावनाय पहातब्बहेतुका। सित्तिन्द्रिया सिया भावनाय पहातब्बहेतुका, सिया न भावनाय पहातब्बहेतुका।

निवन्द्रिया अवितक्का। दोमनस्सिन्द्रियं सिवतक्कं। द्वादिसिन्द्रिया सिया सिवतक्का, सिया अवितक्का। निवन्द्रिया अविचारा। दोमनिस्सिन्द्रियं सिवचारं। द्वादिसिन्द्रिया सिया सिवचारा, सिया अविचारा। एकादिसिन्द्रिया अप्पीतिका। एकादिसिन्द्रिया सिया सप्पीतिका, सिया अप्पीतिका। एकादिसिन्द्रिया न पीतिसहगता। एकादिसिन्द्रिया सिया पीतिसहगता, सिया न पीतिसहगता। द्वादिसिन्द्रिया न सुखसहगता। दिसिन्द्रिया सिया न उपेक्खासहगता। दिसिन्द्रिया सिया उपेक्खासहगता। सिया न उपेक्खासहगता।

दिसन्द्रिया कामावचरा। तीणिन्द्रिया न कामावचरा। निवन्द्रिया सिया कामावचरा, सिया न कामावचरा। तेरिसन्द्रिया न रूपावचरा। निवन्द्रिया सिया रूपावचरा। सिया रूपावचरा। चुद्दिसिन्द्रिया न अरूपावचरा। अद्विन्द्रिया सिया अरूपावचरा। दिसन्द्रिया परियापन्ना। तीणिन्द्रिया अपिरयापन्ना। निवन्द्रिया सिया परियापन्ना, सिया अपिरयापन्ना। एकादिसिन्द्रिया अनिय्यानिका। अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियं निय्यानिकं। दिसिन्द्रिया सिया निय्यानिका, सिया अनिय्यानिका। दिसिन्द्रिया अनियता। अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियं नियतं। एकादिसिन्द्रिया सिया नियता, सिया अनियता। दिसिन्द्रिया सउत्तरा। तीणिन्द्रिया अनुत्तरा। निवन्द्रिया सिया सउत्तरा, सिया अनुत्तरा। पन्नरिसन्द्रिया अरणा। दोमनिस्सिन्द्रियं सरणं। छ इन्द्रिया सिया सरणा, सिया अरणाति।

पञ्हापुच्छकं।

इन्द्रियविभङ्गो निद्वितो।

# ६. पटिच्चसमुप्पादविभङ्गो

# १. सुत्तन्तभाजनीयं

२२५. अविज्जापच्चया सङ्घारा, सङ्घारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सळायतनं,

सळायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति ।

**२२६**. तत्थ कतमा अविज्जा? दुक्खे अञ्जाणं, दुक्खसमुदये अञ्जाणं, दुक्खिनरोधे अञ्जाणं, दुक्खिनरोधगामिनिया पटिपदाय अञ्जाणं — अयं वुच्चित "अविज्जा"।

तत्थ कतमे अविज्जापच्चया सङ्घारा? पुञ्जाभिसङ्घारो, अपुञ्जाभिसङ्घारो, आनेञ्जाभिसङ्घारो, कायसङ्घारो, वचीसङ्घारो, चित्तसङ्घारो।

तत्थ कतमो पुञ्ञाभिसङ्खारो? कुसला चेतना कामावचरा रूपावचरा दानमया सीलमया भावनामया — अयं वुच्चित ''पुञ्जाभिसङ्खारो''।

तत्थ कतमो अपुञ्जाभिसङ्खारो? अकुसला चेतना कामावचरा — अयं वुच्चित ''अपुञ्जाभिसङ्खारो''। तत्थ कतमो आनेञ्जाभिसङ्खारो? कुसला चेतना अरूपावचरा — अयं वुच्चित ''आनेञ्जाभिसङ्खारो''।

तत्थ कतमो कायसङ्खारो? कायसञ्चेतना कायसङ्खारो, वचीसञ्चेतना वचीसङ्खारो, मनोसञ्चेतना चित्तसङ्खारो। इमे वुच्चन्ति ''अविज्जापच्चया सङ्खारा''।

- **२२७**. तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? चक्खुविञ्ञाणं, सोतविञ्ञाणं, घानविञ्ञाणं, जिव्हाविञ्ञाणं, कायविञ्ञाणं, मनोविञ्ञाणं इदं वृच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं''।
- **२२८**. तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामरूपं? अत्थि नामं, अत्थि रूपं। तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो इदं वुच्चित "नामं"। तत्थ कतमं रूपं? चत्तारो महाभूता, चतुन्नञ्च महाभूतानं उपादाय रूपं इदं वुच्चित "रूपं"। इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं। इदं वुच्चित "विञ्ञाणपच्चया नामरूपं"।
- **२२९**. तत्थ कतमं नामरूपपच्चया सळायतनं? चक्खायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, जिव्हायतनं, कायायतनं, मनायतनं इदं वृच्चित "नामरूपपच्चया सळायतनं"।
- **२३०**. तत्थ कतमो सळायतनपच्चया फस्सो? चक्खुसम्फस्सो सोतसम्फस्सो घानसम्फस्सो जिव्हासम्फस्सो कायसम्फस्सो मनोसम्फस्सो अयं वुच्चित ''सळायतनपच्चया फस्सो''।
- **२३१**. तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? चक्खुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, घानसम्फस्सजा वेदना, जिव्हासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, मनोसम्फस्सजा वेदना अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।
- **२३२**. तत्थ कतमा वेदनापच्चया तण्हा? रूपतण्हा, सद्दतण्हा, गन्धतण्हा, रसतण्हा, फोट्ठब्बतण्हा, धम्मतण्हा अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया तण्हा''।

- **२३३**. तत्थ कतमं तण्हापच्चया उपादानं? कामुपादानं, दिट्ठुपादानं, सीलब्बतुपादानं, अत्तवादुपादानं इदं वुच्चिति ''तण्हापच्चया उपादानं''।
- २३४. तत्थ कतमो उपादानपच्चया भवो? भवो दुविधेन अत्थि कम्मभवो, अत्थि उपपत्तिभवो। तत्थ कतमो कम्मभवो? पुञ्जाभिसङ्खारो, अपुञ्जाभिसङ्खारो, आनेञ्जाभिसङ्खारो अयं वुच्चित ''कम्मभवो''। सब्बम्पि भवगामिकम्मं कम्मभवो।

तत्थ कतमो उपपत्तिभवो? कामभवो, रूपभवो, अरूपभवो, सञ्जाभवो, असञ्जाभवो, नेवसञ्जानासञ्जाभवो, एकवोकारभवो, चतुवोकारभवो, पञ्चवोकारभवो — अयं वुच्चित ''उपपत्तिभवो''। इति अयञ्च कम्मभवो, अयञ्च उपपत्तिभवो। अयं वुच्चित ''उपादानपच्चया भवो''।

- **२३५**. तत्थ कतमा भवपच्चया जाति? या तेसं तेसं सत्तानं तिम्ह तिम्ह सत्तिनकाये जाति सञ्जाति ओक्किन्ति अभिनिब्बत्ति, खन्धानं पातुभावो, आयतनानं पटिलाभो अयं वुच्चित "भवपच्चया जाति"।
- २३६. तत्थ कतमं जातिपच्चया जरामरणं? अत्थि जरा, अत्थि मरणं। तत्थ कतमा जरा? या तेसं तेसं सत्तानं तिम्हि तिम्हि सत्तिनिकाये जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्चं विलत्तचता आयुनो संहानि इन्द्रियानं परिपाको अयं वुच्चिति ''जरा''।

तत्थ कतमं मरणं? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तिनकाया चुित चवनता भेदो अन्तरधानं मच्चु मरणं कालिकिरिया [कालंकिरिया (क॰)] खन्धानं भेदो कळेवरस्स निक्खेपो जीवितिन्द्रियस्सुपच्छेदो — इदं वुच्चित "मरणं"। इति अयञ्च जरा, इदञ्च मरणं। इदं वुच्चित "जातिपच्चया जरामरणं"।

- २३७. तत्थ कतमो सोको? ञातिब्यसनेन वा फुहस्स, भोगब्यसनेन वा फुहस्स, रोगब्यसनेन वा फुहस्स, सीलब्यसनेन वा फुहस्स, दिहिब्यसनेन वा फुहस्स, अञ्जतरञ्जतरेन ब्यसनेन समन्नागतस्स, अञ्जतरञ्जतरेन दुक्खधम्मेन फुहस्स सोको सोचना सोचितत्तं अन्तोसोको अन्तोपरिसोको चेतसो परिज्झायना दोमनस्सं सोकसल्लं अयं वुच्चित "सोको"।
- २३८. तत्थ कतमो परिदेवो? ञातिब्यसनेन वा फुट्ठस्स, भोगब्यसनेन वा फुट्ठस्स, रोगब्यसनेन वा फुट्ठस्स, सीलब्यसनेन वा फुट्ठस्स, दिट्ठिब्यसनेन वा फुट्ठस्स, अञ्जतरञ्जतरेन ब्यसनेन समन्नागतस्स, अञ्जतरञ्जतरेन दुक्खधम्मेन फुट्ठस्स आदेवो परिदेवो आदेवना परिदेवना आदेवितत्तं परिदेवितत्तं वाचा पलापो विप्पलापो लालप्पो लालप्पना लालप्पितत्तं अयं वुच्चित परिदेवो"।
- **२३९**. तत्थ कतमं दुक्खं? यं कायिकं असातं कायिकं दुक्खं कायसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदियतं कायसम्फस्सजा असाता दुक्खा वेदना — इदं वुच्चित ''दुक्खं''।
- **२४०**. तत्थ कतमं दोमनस्सं? यं चेतिसकं असातं, चेतिसकं दुक्खं, चेतोसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदियतं, चेतोसम्फस्सजा असाता दुक्खा वेदना इदं वृच्चित ''दोमनस्सं''।

२४१. तत्थ कतमो उपायासो? ञातिब्यसनेन वा फुहस्स, भोगब्यसनेन वा फुहस्स, रोगब्यसनेन वा फुहस्स, सीलब्यसनेन वा फुहस्स, दिद्विब्यसनेन वा फुहस्स, अञ्जतरञ्जतरेन ब्यसनेन समन्नागतस्स, अञ्जतरञ्जतरेन दुक्खधम्मेन फुहस्स आयासो उपायासो आयासितत्तं उपायासितत्तं — अयं वुच्चित "उपायासो"।

**२४२**. एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होतीति, एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स सङ्गति होति, समागमो होति, समोधानं होति, पातुभावो होति। तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती''ति।

## सुत्तन्तभाजनीयं।

#### २. अभिधम्मभाजनीयं

#### १. पच्चयचतुक्कं

२४३. अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सळायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

### पच्चयचतुक्कं।

### २. हेतुचतुक्कं

२४४. अविज्जापच्चया सङ्घारो अविज्जाहेतुको, सङ्घारपच्चया विञ्जाणं सङ्घारहेतुकं, विञ्जाणपच्चया नामं विञ्जाणहेतुकं, नामपच्चया छट्ठायतनं नामहेतुकं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनहेतुको, फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका, वेदनापच्चया तण्हा वेदनाहेतुका, तण्हापच्चया उपादानं तण्हाहेतुकं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जाहेतुको, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारहेतुकं, विञ्ञाणपच्चया नामं विञ्ञाणहेतुकं,

नामपच्चया फस्सो नामहेतुको, फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका, वेदनापच्चया तण्हा वेदनाहेतुका, तण्हापच्चया उपादानं तण्हाहेतुकं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जाहेतुको, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं सङ्खारहेतुकं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं विञ्जाणहेतुकं, नामरूपपच्चया छट्ठायतनं नामरूपहेतुकं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनहेतुको, फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका, वेदनापच्चया तण्हा वेदनाहेतुका, तण्हापच्चया उपादानं तण्हाहेतुकं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

अविज्जापच्चया सङ्घारो अविज्जाहेतुको, सङ्घारपच्चया विञ्जाणं सङ्घारहेतुकं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं विञ्जाणहेतुकं, नामरूपपच्चया सळायतनं नामरूपहेतुकं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनहेतुको, फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका, वेदनापच्चया तण्हा वेदनाहेतुका, तण्हापच्चया उपादानं तण्हाहेतुकं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

## हेतुचतुक्कं।

### ३. सम्पयुत्तचतुक्कं

२४५. अविज्जापच्चया सङ्घारो अविज्जासम्पयुत्तो, सङ्घारपच्चया विञ्ञाणं सङ्घारसम्पयुत्तं, विञ्ञाणपच्चया नामं विञ्ञाणसम्पयुत्तं, नामपच्चया छट्ठायतनं नामसम्पयुत्तं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनसम्पयुत्तो, फस्सपच्चया वेदना फस्ससम्पयुत्ता, वेदनापच्चया तण्हा वेदनासम्पयुत्ता, तण्हापच्चया उपादानं तण्हासम्पयुत्तं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

अविज्जापच्चया सङ्घारो अविज्जासम्पयुत्तो, सङ्घारपच्चया विञ्ञाणं सङ्घारसम्पयुत्तं, विञ्ञाणपच्चया नामं विञ्ञाणसम्पयुत्तं, नामपच्चया फस्सो नामसम्पयुत्तो, फस्सपच्चया वेदना फस्ससम्पयुत्ता, वेदनापच्चया तण्हा वेदनासम्पयुत्ता, तण्हापच्चया उपादानं तण्हासम्पयुत्तं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

अविज्जापच्चया सङ्घारो अविज्जासम्पयुत्तो, सङ्घारपच्चया विञ्ञाणं सङ्घारसम्पयुत्तं, विञ्ञाणपच्चया नामरूपं विञ्ञाणसम्पयुत्तं नामं, नामरूपपच्चया छट्ठायतनं नामरूपसम्पयुत्तं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनसम्पयुत्तो, फस्सपच्चया वेदना फस्ससम्पयुत्ता, वेदनापच्चया तण्हा वेदनासम्पयुत्ता, तण्हापच्चया उपादानं तण्हासम्पयुत्तं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जासम्पयुत्तो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारसम्पयुत्तं, विञ्ञाणपच्चया नामरूपं विञ्ञाणसम्पयुत्तं नामं, नामरूपपच्चया सळायतनं नामसम्पयुत्तं छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनसम्पयुत्तो, फस्सपच्चया वेदना फस्ससम्पयुत्ता, वेदनापच्चया तण्हा वेदनासम्पयुत्ता, तण्हापच्चया उपादानं उपादानसम्पयुत्तं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

## सम्पयुत्तचतुक्कं।

#### ४. अञ्जमञ्जचतुक्कं

२४६. अविज्जापच्चया सङ्घारो, सङ्घारपच्चयापि अविज्जा; सङ्घारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चयापि सङ्घारो; विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चयापि विञ्जाणं; नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चयापि नामं; छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चयापि छट्ठायतनं; फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चयापि फस्सो; वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चयापि वेदना; तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चयापि तण्हा; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चयापि अविज्जा; सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चयापि सङ्खारो; विञ्जाणपच्चयापि विञ्जाणं; नामपच्चया फस्सो, फस्सपच्चयापि नामं; फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चयापि फस्सो; वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चयापि वेदना; तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चयापि तण्हा; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

अविज्जापच्चया सङ्घारो, सङ्घारपच्चयापि अविज्जा; सङ्घारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चयापि सङ्घारो; विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चयापि विञ्जाणं; नामरूपपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चयापि नामरूपं; छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चयापि छट्ठायतनं; फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चयापि फस्सो; वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चयापि वेदना; तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चयापि तण्हा; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

अविज्जापच्चया सङ्घारो, सङ्घारपच्चयापि अविज्जा; सङ्घारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चयापि सङ्घारो; विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चयापि विञ्जाणं; नामरूपपच्चया सळायतनं, छट्ठायतनपच्चयापि नामरूपं; छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चयापि छट्ठायतनं; फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चयापि फस्सो; वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चयापि वेदना; तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चयापि तण्हा; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

#### अञ्जमञ्जचतुक्कं।

#### मातिका

२४७. सङ्घारपच्चया अविज्जा...पे॰... विञ्ञाणपच्चया अविज्जा...पे॰... नामपच्चया अविज्जा...पे॰... छट्ठायतनपच्चया अविज्जा...पे॰... फस्सपच्चया अविज्जा...पे॰... वेदनापच्चया अविज्जा...पे॰... तण्हापच्चया अविज्जा...पे॰... उपादानपच्चया अविज्जा...पे॰... अविज्जापच्चया सङ्घारो, सङ्घारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुद्वयो होति।

#### मातिका।

#### ५. पच्चयचतुक्कं

२४८. कतमे धम्मा अकुसला? यस्मिं समये अकुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं दिट्ठिगतसम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा सद्दारम्मणं वा गन्धारम्मणं वा रसारम्मणं वा फोट्ठब्बारम्मणं वा धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

२४९. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित ''अविज्जा''।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्घारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं [चेतियतत्तं (सी॰ क॰)] — अयं वुच्चिति "अविज्जापच्चया सङ्घारो"।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विञ्ञाणं विञ्ञाणक्खन्धो तज्जामनोविञ्ञाणधात् — इदं वुच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं''।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''विञ्ञाणपच्चया नामं''।

तत्थ कतमं नामपच्चया छट्ठायतनं? यं चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विञ्ञाणं विञ्ञाणक्खन्धो तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''नामपच्चया छट्ठायतनं''।

तत्थ कतमो छट्ठायतनपच्चया फस्सो? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो''।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमा वेदनापच्चया तण्हा? यो रागो सारागो अनुनयो अनुरोधो नन्दी नन्दिरागो चित्तस्स सारागो — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया तण्हा''।

तत्थ कतमं तण्हापच्चया उपादानं? या दिट्ठि दिट्ठिगतं दिट्ठिगहनं दिट्ठिकन्तारो दिट्ठिविसूकायिकं दिट्ठिविप्फन्दितं दिट्ठिसंयोजनं गाहो पितट्ठाहो अभिनिवेसो परामासो कुम्मग्गो मिच्छापथो मिच्छत्तं तित्थायतनं विपरियासग्गाहो [विपरियेसग्गाहो (बहुसु)] — इदं वुच्चित ''तण्हापच्चया उपादानं''।

तत्थ कतमो उपादानपच्चया भवो? ठपेत्वा उपादानं, वेदनाक्खन्थो सञ्जाक्खन्थो सङ्खारक्खन्थो विञ्जाणक्खन्थो — अयं वुच्चित ''उपादानपच्चया भवो''। तत्थ कतमा भवपच्चया जाति? या तेसं तेसं धम्मानं जाति सञ्जाति निब्बत्ति अभिनिब्बत्ति पातुभावो — अयं वुच्चति ''भवपच्चया जाति''।

तत्थ कतमं जातिपच्चया जरामरणं? अत्थि जरा, अत्थि मरणं। तत्थ कतमा जरा? या तेसं तेसं धम्मानं जरा जीरणता आयुनो संहानि — अयं वुच्चित ''जरा''। तत्थ कतमं मरणं? यो तेसं तेसं धम्मानं खयो वयो भेदो परिभेदो अनिच्चता अन्तरधानं — इदं वुच्चित ''मरणं''। इति अयञ्च जरा, इदञ्च मरणं। इदं वुच्चित ''जातिपच्चया जरामरणं''।

एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होतीति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स सङ्गति होति, समागमो होति, समोधानं होति, पातुभावो होति। तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती''ति।

२५०. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

२५१. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्ञाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चति ''अविज्जा''।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित ''अविज्जापच्चया सङ्खारों''।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं''।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''विञ्ञाणपच्चया नामं''।

नामपच्चया फस्सोति। तत्थ कतमं नामं? ठपेत्वा फस्सं, वेदनाक्खन्थो सञ्जाक्खन्थो सङ्खारक्खन्थो विञ्ञाणक्खन्थो — इदं वुच्चित ''नामं''।

तत्थ कतमो नामपच्चया फस्सो? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित "नामपच्चया फस्सो"... पे॰... तेन वुच्चित "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती"ति।

तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समृदयो होति।

२५३. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित "अविज्जा"। तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित ''अविज्जापच्चया सङ्खारो''।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित "सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं"।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामरूपं? अत्थि नामं, अत्थि रूपं। तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वुच्चित "नामं"। तत्थ कतमं रूपं? चक्खायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, घानायतनस्स उपचयो, जिव्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि रूपं चित्तजं चित्तहेतुकं चित्तसमुद्वानं — इदं वुच्चित "रूपं"। इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं। इदं वुच्चित "विञ्ञाणपच्चया नामरूपं"।

नामरूपपच्चया छट्ठायतनन्ति । अत्थि नामं, अत्थि रूपं । तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''नामं''। तत्थ कतमं रूपं? यं रूपं निस्साय मनोविञ्जाणधातु वत्तित — इदं वुच्चित ''रूपं''। इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं। इदं वुच्चित ''नामरूपं''।

तत्थ कतमं नामरूपपच्चया छट्ठायतनं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''नामरूपपच्चया छट्ठायतनं''।

तत्थ कतमो छट्ठायतनपच्चया फस्सो? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति।

२५४. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सळायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

२५५. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित "अविज्जा"।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित ''अविज्जापच्चया सङ्खारो''।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं''।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामरूपं? अत्थि नामं, अत्थि रूपं। तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वुच्चित "नामं"। तत्थ कतमं रूपं? चक्खायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, घानायतनस्स उपचयो, जिव्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि रूपं चित्तजं चित्तहेतुकं चित्तसमुद्वानं — इदं वुच्चित "रूपं"। इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं। इदं वुच्चित "विञ्ञाणपच्चया नामरूपं"।

नामरूपपच्चया सळायतनिन्त । अत्थि नामं, अत्थि रूपं । तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वुच्चित "नामं" । तत्थ कतमं रूपं? चत्तारो च महाभूता, यञ्च रूपं निस्साय मनोविञ्ञाणधातु वत्तिति — इदं वुच्चित "रूपं" । इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं । इदं वुच्चित "नामरूपं" ।

तत्थ कतमं नामरूपपच्चया सळायतनं? चक्खायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, जिव्हायतनं, कायायतनं, मनायतनं — इदं वुच्चित ''नामरूपपच्चया सळायतनं''।

तत्थ कतमो छट्ठायतनपच्चया फस्सो? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति।

#### पच्चयचतुक्कं।

## ६. हेतुचतुक्कं

२५६. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जाहेतुको, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं सङ्खारहेतुकं, विञ्जाणपच्चया नामं विञ्जाणहेतुकं, नामपच्चया छट्ठायतनं नामहेतुकं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनहेतुको, फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका, वेदनापच्चया तण्हा वेदनाहेतुका, तण्हापच्चया उपादानं तण्हाहेतुकं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

२५७. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्ञाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित ''अविज्जा''।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जाहेतुको? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित ''अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जाहेतुको''।

तत्थ कतमं सङ्घारपच्चया विञ्ञाणं सङ्घारहेतुकं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''सङ्घारपच्चया विञ्ञाणं सङ्घारहेतुकं''।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामं विञ्ञाणहेतुकं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''विञ्ञाणपच्चया नामं विञ्ञाणहेतुकं''।

तत्थ कतमं नामपच्चया छट्ठायतनं नामहेतुकं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित "नामपच्चया छट्ठायतनं नामहेतुकं"।

तत्थ कतमो छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनहेतुको? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनहेतुको''।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका''। तत्थ कतमा वेदनापच्चया तण्हा वेदनाहेतुका? यो रागो सारागो...पे॰... चित्तस्स सारागो — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया तण्हा वेदनाहेतुका''।

तत्थ कतमं तण्हापच्चया उपादानं तण्हाहेतुकं? या दिट्ठि दिट्ठिगतं...पे॰... तित्थायतनं विपरियासग्गाहो — इदं वुच्चित "तण्हापच्चया उपादानं तण्हाहेतुकं"...पे॰... तेन वुच्चित "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति"ति।

- २५८. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जाहेतुको, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारहेतुकं, विञ्ञाणपच्चया नामं विञ्ञाणहेतुकं, नामपच्चया फस्सो नामहेतुको, फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका, वेदनापच्चया तण्हा वेदनाहेतुका, तण्हापच्चया उपादानं तण्हाहेतुकं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।
- २५९. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्ञाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं अयं वुच्चित "अविज्जा"।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जाहेतुको? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित "अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जाहेतुको"।

तत्थ कतमं सङ्घारपच्चया विञ्ञाणं सङ्घारहेतुकं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित सङ्घारपच्चया विञ्ञाणं सङ्घारहेतुकं।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामं विञ्ञाणहेतुकं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''विञ्ञाणपच्चया नामं विञ्ञाणहेतुकं''।

नामपच्चया फस्सो नामहेतुकोति । तत्थ कतमं नामं? ठपेत्वा फस्सं, वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्खन्धो सङ्खारक्खन्धो विञ्ञाणक्खन्धो — इदं वुच्चित ''नामंं''।

तत्थ कतमो नामपच्चया फस्सो नामहेतुको? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित ''नामपच्चया फस्सो नामहेतुको''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती''ति।

- **२६०**. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जाहेतुको, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं सङ्खारहेतुकं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं विञ्जाणहेतुकं, नामरूपपच्चया छट्ठायतनं नामरूपहेतुकं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनहेतुको, फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका, वेदनापच्चया तण्हा वेदनाहेतुका, तण्हापच्चया उपादानं तण्हाहेतुकं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।
- **२६१**. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्ञाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं अयं वुच्चित ''अविज्जा''।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जाहेतुको? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित

"अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जाहेतुको"।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारहेतुकं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारहेतुकं''।

तत्थ कतमं विञ्जाणपच्चया नामरूपं विञ्जाणहेतुकं? अत्थि नामं, अत्थि रूपं। तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो — इदं वुच्चित "नामं"। तत्थ कतमं रूपं? चक्खायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, घानायतनस्स उपचयो, जिव्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि रूपं चित्तजं चित्तहेतुकं चित्तसमुद्वानं — इदं वुच्चित "रूपं"। इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं। इदं वुच्चित "विञ्जाणपच्चया नामरूपं विञ्जाणहेतुकं"।

नामरूपपच्चया छट्ठायतनं नामरूपहेतुकन्ति । अत्थि नामं, अत्थि रूपं । तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो — इदं वुच्चित "नामं" । तत्थ कतमं रूपं? यं रूपं निस्साय मनोविञ्ञाणधातु वत्तित — इदं वुच्चित "रूपं" । इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं । इदं वुच्चित "नामरूपं" ।

तत्थ कतमं नामरूपपच्चया छट्ठायतनं नामरूपहेतुकं? यं चित्तं मनो मानसं...पे०... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चति ''नामरूपपच्चया छट्ठायतनं नामरूपहेतुकं"।

तत्थ कतमो छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनहेतुको? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनहेतुको''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति।

- **२६२**. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जाहेतुको, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारहेतुकं विञ्ञाणपच्चया नामरूपं विञ्ञाणहेतुकं, नामरूपपच्चया सळायतनं नामरूपहेतुकं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनहेतुको, फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका, वेदनापच्चया तण्हा वेदनाहेतुका, तण्हापच्चया उपादानं तण्हाहेतुकं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।
- **२६३**. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्ञाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं अयं वुच्चित "अविज्जा"।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जाहेतुको? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चिति ''अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जाहेतुको''।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारहेतुकं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चिति ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारहेतुकं''।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामरूपं विञ्ञाणहेतुकं? अत्थि नामं, अत्थि रूपं। तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''नामं''। तत्थ कतमं रूपं? चक्खायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, घानायतनस्स उपचयो, जिव्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि रूपं चित्तजं चित्तहेतुकं

चित्तसमुद्वानं — इदं वुच्चित "रूपं"। इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं। इदं वुच्चित "विञ्ञाणपच्चया नामरूपं विञ्ञाणहेतुकं"।

नामरूपपच्चया सळायतनं नामरूपहेतुकन्ति । अत्थि नामं, अत्थि रूपं । तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो — इदं वुच्चित "नामं" । तत्थ कतमं रूपं? चत्तारो च महाभूता, यञ्च रूपं निस्साय मनोविञ्ञाणधातु वत्तित — इदं वुच्चित "रूपं" । इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं । इदं वुच्चित "नामरूपं" ।

तत्थ कतमं नामरूपपच्चया सळायतनं नामरूपहेतुकं? चक्खायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, जिव्हायतनं, कायायतनं, मनायतनं — इदं वुच्चित ''नामरूपपच्चया सळायतनं नामरूपहेतुकं''।

तत्थ कतमो छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनहेतुको? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित "छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनहेतुको"।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका''।

तत्थ कतमा वेदनापच्चया तण्हा वेदनाहेतुका? यो रागो सारागो...पे॰... चित्तस्स सारागो — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया तण्हा वेदनाहेतुका''।

तत्थ कतमं तण्हापच्चया उपादानं तण्हाहेतुकं? या दिट्ठि दिट्ठिगतं...पे॰... तित्थायतनं विपरियासग्गाहो — इदं वुच्चित ''तण्हापच्चया उपादानं तण्हाहेतुकं''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती''ति।

# हेत्चतुक्कं।

## ७. सम्पयुत्तचतुक्कं

तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्घारो अविज्जासम्पयुत्तो, सङ्घारपच्चया विञ्जाणं सङ्घारसम्पयुत्तं, विञ्जाणपच्चया नामं विञ्जाणसम्पयुत्तं, नामपच्चया छट्ठायतनं नामसम्पयुत्तं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनसम्पयुत्तो, फस्सपच्चया वेदना फस्ससम्पयुत्ता, वेदनापच्चया तण्हा वेदनासम्पयुत्ता, तण्हापच्चया उपादानं तण्हासम्पयुत्तं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

**२६५**. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित ''अविज्जा''।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जासम्पयुत्तो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चिति ''अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जासम्पयुत्तो''।

तत्थ कतमं सङ्घारपच्चया विञ्ञाणं सङ्घारसम्पयुत्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''सङ्घारपच्चया विञ्ञाणं सङ्घारसम्पयुत्तं''। तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामं विञ्ञाणसम्पयुत्तं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''विञ्ञाणपच्चया नामं विञ्ञाणसम्पयुत्तं''।

तत्थ कतमं नामपच्चया छट्ठायतनं नामसम्पयुत्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''नामपच्चया छट्ठायतनं नामसम्पयुत्तं''।

तत्थ कतमो छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनसम्पयुत्तो? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित "छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनसम्पयुत्तो"।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना फस्ससम्पयुत्ता? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना फस्ससम्पयुत्ता''।

तत्थ कतमा वेदनापच्चया तण्हा वेदनासम्पयुत्ता? यो रागो सारागो...पे॰... चित्तस्स सारागो — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया तण्हा वेदनासम्पयुत्ता''।

तत्थ कतमं तण्हापच्चया उपादानं तण्हासम्पयुत्तं? या दिट्ठि दिट्ठिगतं...पे०... तित्थायतनं विपरियासग्गाहो — इदं वुच्चित ''तण्हापच्चया उपादानं तण्हासम्पयुत्तं'' ...पे०... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती''ति।

**२६६**. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जासम्पयुत्तो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं सङ्खारसम्पयुत्तं, विञ्जाणपच्चया नामं विञ्जाणसम्पयुत्तं, नामपच्चया फस्सो नामसम्पयुत्तो, फस्सपच्चया वेदना फस्ससम्पयुत्ता, वेदनापच्चया तण्हा वेदनासम्पयुत्ता, तण्हापच्चया उपादानं तण्हासम्पयुत्तं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

**२६७**. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित "अविज्जा"।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जासम्पयुत्तो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चिति ''अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जासम्पयुत्तो''।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारसम्पयुत्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारसम्पयुत्तं''।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामं विञ्ञाणसम्पयुत्तं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''विञ्ञाणपच्चया नामं विञ्ञाणसम्पयुत्तं''।

नामपच्चया फस्सो नामसम्पयुत्तोति । तत्थ कतमं नामं? ठपेत्वा फस्सं, वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्खन्धो सङ्खारक्खन्धो विञ्ञाणक्खन्धो — इदं वुच्चित ''नामं'' । तत्थ कतमो नामपच्चया फस्सो नामसम्पयुत्तो? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित ''नामपच्चया फस्सो नामसम्पयुत्तो''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती''ति।

- **२६८**. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जासम्पयुत्तो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारसम्पयुत्तं, विञ्ञाणपच्चया नामरूपं विञ्ञाणसम्पयुत्तं नामं, नामरूपपच्चया छट्ठायतनं नामसम्पयुत्तं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनसम्पयुत्तो, फस्सपच्चया वेदना फस्ससम्पयुत्ता, वेदनापच्चया तण्हा वेदनासम्पयुत्ता, तण्हापच्चया उपादानं तण्हासम्पयुत्तं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।
- **२६९**. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं अयं वुच्चित "अविज्जा"।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जासम्पयुत्तो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चिति "अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जासम्पयुत्तो"।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारसम्पयुत्तं? यं चित्तं मनो मानसं ...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारसम्पयुत्तं''।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामरूपं विञ्ञाणसम्पयुत्तं नामं? अत्थि नामं, अत्थि रूपं। तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वुच्चित "नामं"। तत्थ कतमं रूपं? चक्खायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, घानायतनस्स उपचयो, जिव्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि रूपं चित्तजं चित्तहेतुकं चित्तसमुद्वानं — इदं वुच्चित "रूपं"। इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं। इदं वुच्चित "विञ्ञाणपच्चया नामरूपं विञ्ञाणसम्पयुत्तं नामं"।

नामरूपपच्चया छट्ठायतनं नामसम्पयुत्तन्ति । अत्थि नामं, अत्थि रूपं । तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो — इदं वुच्चित "नामं" । तत्थ कतमं रूपं? यं रूपं निस्साय मनोविञ्ञाणधातु वत्तित — इदं वुच्चित "रूपं" । इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं । इदं वुच्चित "नामरूपं" ।

तत्थ कतमं नामरूपपच्चया छट्ठायतनं नामसम्पयुत्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''नामरूपपच्चया छट्ठायतनं नामसम्पयुत्तं''।

तत्थ कतमो छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनसम्पयुत्तो? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित "छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनसम्पयुत्तो"...पे॰... तेन वुच्चित "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती"ति।

२७०. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जासम्पयुत्तो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं सङ्खारसम्पयुत्तं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं विञ्जाणसम्पयुत्तं नामं, नामरूपपच्चया सळायतनं नामसम्पयुत्तं छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनसम्पयुत्तो, फस्सपच्चया वेदना फस्ससम्पयुत्ता, वेदनापच्चया तण्हा वेदनासम्पयुत्ता, तण्हापच्चया उपादानं तण्हासम्पयुत्तं; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

२७१. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्ञाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित "अविज्जा"।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जासम्पयुत्तो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चिति ''अविज्जापच्चया सङ्खारो अविज्जासम्पयुत्तो''।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारसम्पयुत्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे०... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं सङ्खारसम्पयुत्तं''।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामरूपं विञ्ञाणसम्पयुत्तं नामं? अत्थि नामं, अत्थि रूपं। तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वृच्चित "नामं"। तत्थ कतमं रूपं? चक्खायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, घानायतनस्स उपचयो, जिव्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि रूपं चित्तजं चित्तहेतुकं चित्तसमुद्वानं — इदं वृच्चित "रूपं"। इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं। इदं वृच्चित "विञ्ञाणपच्चया नामरूपं विञ्ञाणसम्पयुत्तं नामं"।

नामरूपपच्चया सळायतनं नामसम्पयुत्तं छट्ठायतनन्ति । अत्थि नामं, अत्थि रूपं । तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो — इदं वुच्चित "नामं" । तत्थ कतमं रूपं? चत्तारो च महाभूता, यञ्च रूपं निस्साय मनोविञ्ञाणधातु वत्तित — इदं वुच्चित "रूपं" । इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं । इदं वुच्चित "नामरूपं" ।

तत्थ कतमं नामरूपपच्चया सळायतनं नामसम्पयुत्तं छट्ठायतनं? चक्खायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, जिव्हायतनं, कायायतनं, मनायतनं — इदं वुच्चित "नामरूपपच्चया सळायतनं नामसम्पयुत्तं छट्ठायतनं"।

तत्थ कतमो छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनसम्पयुत्तो? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनसम्पयुत्तो''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति।

#### सम्पयुत्तचतुक्कं।

## ८. अञ्ञमञ्जचतुक्कं

२७२. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्घारो, सङ्घारपच्चयापि अविज्जा; सङ्घारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चयापि सङ्घारो; विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चयापि विञ्जाणं; नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चयापि नामं; छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चयापि छट्ठायतनं; फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चयापि फस्सो; वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चयापि वेदना; तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चयापि तण्हा; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

२७३. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित "अविज्जा"।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित "अविज्जापच्चया सङ्खारो"।

तत्थ कतमा सङ्खारपच्चयापि अविज्जा? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित ''सङ्खारपच्चयापि अविज्जा''।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे०... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं।

तत्थ कतमो विञ्ञाणपच्चयापि सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित ''विञ्ञाणपच्चयापि सङ्खारो''।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''विञ्ञाणपच्चया नामं''।

तत्थ कतमं नामपच्चयापि विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे०... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''नामपच्चयापि विञ्ञाणं''।

तत्थ कतमं नामपच्चया छट्ठायतनं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''नामपच्चया छट्ठायतनं''।

तत्थ कतमं छट्ठायतनपच्चयापि नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''छट्ठायतनपच्चयापि नामं''।

तत्थ कतमो छट्ठायतनपच्चया फस्सो? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो''।

तत्थ कतमं फस्सपच्चयापि छट्ठायतनं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''फस्सपच्चयापि छट्ठायतनं''।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमो वेदनापच्चयापि फस्सो? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चयापि फस्सो''।

तत्थ कतमा वेदनापच्चया तण्हा? यो रागो सारागो...पे०... चित्तस्स सारागो — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया तण्हा''।

तत्थ कतमा तण्हापच्चयापि वेदना? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — अयं वुच्चित "तण्हापच्चयापि वेदना"।

तत्थ कतमं तण्हापच्चया उपादानं? या दिट्ठि दिट्ठिगतं...पे०... तित्थायतनं विपरियासग्गाहो — इदं वुच्चिति ''तण्हापच्चया उपादानं''।

तत्थ कतमा उपादानपच्चयापि तण्हा? यो रागो...पे०... चित्तस्स सारागो — अयं वुच्चित "उपादानपच्चयापि तण्हा"।

तत्थ कतमो उपादानपच्चया भवो? ठपेत्वा उपादानं, वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्खन्धो सङ्खारक्खन्धो विञ्जाणक्खन्धो — अयं वुच्चित ''उपादानपच्चया भवो''।

तत्थ कतमा भवपच्चया जाति? या तेसं तेसं धम्मानं जाति सञ्जाति निब्बत्ति अभिनिब्बति पातुभावो — अयं वुच्चति ''भवपच्चया जाति''।

तत्थ कतमं जातिपच्चया जरामरणं? अत्थि जरा, अत्थि मरणं। तत्थ कतमा जरा? या तेसं तेसं धम्मानं जरा जीरणता आयुनो संहानि — अयं वुच्चित "जरा"। तत्थ कतमं मरणं? यो तेसं तेसं धम्मानं खयो वयो भेदो परिभेदो अनिच्चता अन्तरधानं — इदं वुच्चित "मरणं"। इति अयञ्च जरा, इदञ्च मरणं। इदं वुच्चित "जातिपच्चया जरामरणं"।

एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होतीति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स सङ्गति होति, समागमो होति, समोधानं होति, पातुभावो होति। तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती''ति।

२७४. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्घारो, सङ्घारपच्चयापि अविज्जा; सङ्घारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चयापि सङ्घारो; विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चयापि विञ्जाणं; नामपच्चया फर्स्सो, फर्स्सपच्चयापि नामं; फर्स्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चयापि फर्स्सो; वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चयापि वेदना; तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुद्दयो होति।

२७५. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित "अविज्जा"।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित ''अविज्जापच्चया सङ्खारों''।

तत्थ कतमा सङ्घारपच्चयापि अविज्जा? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वृच्चित ''सङ्घारपच्चयापि अविज्जा''।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे०... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चति ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं''।

तत्थ कतमो विञ्ञाणपच्चयापि सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित ''विञ्ञाणपच्चयापि सङ्खारो''।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''विञ्ञाणपच्चया नामं''।

तत्थ कतमं नामपच्चयापि विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित "नामपच्चयापि विञ्ञाणं"।

नामपच्चया फस्सोति। तत्थ कतमं नामं? ठपेत्वा फस्सं, वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्खन्धो सङ्खारक्खन्धो विञ्जाणक्खन्धो — इदं वुच्चित ''नामं''।

तत्थ कतमो नामपच्चया फस्सो? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित "नामपच्चया फस्सो"।

तत्थ कतमं फस्सपच्चयापि नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, विञ्ञाणक्खन्धो — इदं वुच्चित "फस्सपच्चयापि नामं"…पे॰… तेन वुच्चित "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती"ति।

२७६. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्घारो, सङ्घारपच्चयापि अविज्जा; सङ्घारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चयापि सङ्घारो; विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चयापि विञ्जाणं; नामरूपपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चयापि नामरूपं; छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चयापि छट्ठायतनं; फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चयापि फस्सो; वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चयापि वेदना; तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चयापि तण्हा; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

२७७. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसमूलं — अयं वुच्चित ''अविज्जा''।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित "अविज्जापच्चया सङ्खारो।

तत्थ कतमा सङ्घारपच्चयापि अविज्जा? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वृच्चित ''सङ्घारपच्चयापि अविज्जा''।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं''। तत्थ कतमो विञ्ञाणपच्चयापि सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित ''विञ्ञाणपच्चयापि सङ्खारो''।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामरूपं? अत्थि नामं, अत्थि रूपं। तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वुच्चित "नामं"। तत्थ कतमं रूपं? चक्खायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, घानायतनस्स उपचयो, जिव्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि रूपं चित्तजं चित्तहेतुकं चित्तसमुद्वानं — इदं वुच्चित "रूपं"। इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं। इदं वुच्चित "विञ्ञाणपच्चया नामरूपं"।

नामरूपपच्चयापि विञ्ञाणिन्ति। अत्थि नामं, अत्थि रूपं। तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''नामं''। तत्थ कतमं रूपं? यं रूपं निस्साय मनोविञ्ञाणधातु वत्तित — इदं वुच्चित ''रूपं''। इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं। इदं वुच्चित ''नामरूपं''।

तत्थ कतमं नामरूपपच्चयापि विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''नामरूपपच्चयापि विञ्ञाणं''।

नामरूपपच्चया छट्ठायतनन्ति । अत्थि नामं, अत्थि रूपं । तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''नामं''। तत्थ कतमं रूपं? यं रूपं निस्साय मनोविञ्जाणधातु वत्तित — इदं वुच्चित ''रूपं''। इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं। इदं वुच्चित ''नामरूपं''।

तत्थ कतमं नामरूपपच्चया छट्ठायतनं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''नामरूपपच्चया छट्ठायतनं''।

तत्थ कतमं छट्ठायतनपच्चयापि नामरूपं? अत्थि नामं, अत्थि रूपं। तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वुच्चित "नामं"। तत्थ कतमं रूपं? चक्खायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, घानायतनस्स उपचयो, जिव्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि रूपं चित्तजं चित्तहेतुकं चित्तसमुद्वानं — इदं वुच्चित "रूपं"। इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं। इदं वुच्चित "छट्ठायतनपच्चयापि नामरूपं"।

तत्थ कतमो छट्ठायतनपच्चया फस्सो? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो''।

तत्थ कतमं फस्सपच्चयापि छट्ठायतनं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''फस्सपच्चयापि छट्ठायतनं''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति।

२७८. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्घारो, सङ्घारपच्चयापि अविज्जा; सङ्घारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चयापि सङ्घारो; विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चयापि विञ्जाणं; नामरूपपच्चया सळायतनं, छट्ठायतनपच्चयापि नामरूपं; छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चयापि छट्ठायतनं; फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चयापि फस्सो; वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चयापि वेदना; तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चयापि तण्हा; उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

२७९. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्ञाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित "अविज्जा"।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित ''अविज्जापच्चया सङ्खारो''।

तत्थ कतमा सङ्घारपच्चयापि अविज्जा? यं अञ्ञाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित ''सङ्घारपच्चयापि अविज्जा''।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं''।

तत्थ कतमो विञ्ञाणपच्चयापि सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित ''विञ्ञाणपच्चयापि सङ्खारो''।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामरूपं? अत्थि नामं, अत्थि रूपं। तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वुच्चित नामं। तत्थ कतमं रूपं? चक्खायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, घानायतनस्स उपचयो, जिव्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि रूपं चित्तजं चित्तहेतुकं चित्तसमुद्वानं — इदं वुच्चिति ''रूपं''। इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं। इदं वुच्चित ''विञ्ञाणपच्चया नामरूपं''।

नामरूपपच्चयापि विञ्ञाणन्ति । अत्थि नामं, अत्थि रूपं । तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''नामं'' । तत्थ कतमं रूपं? यं रूपं निस्साय मनोविञ्ञाणधातु वत्तित — इदं वुच्चित ''रूपं'' । इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं । इदं वुच्चित ''नामरूपं'' ।

तत्थ कतमं नामरूपपच्चयापि विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित "नामरूपपच्चयापि विञ्ञाणं"।

नामरूपपच्चया सळायतनिन्ति । अत्थि नामं, अत्थि रूपं । तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वुच्चित "नामं" । तत्थ कतमं रूपं? चत्तारो च महाभूता, यञ्च रूपं निस्साय मनोविञ्ञाणधातु वत्तिति — इदं वुच्चित "रूपं" । इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं । इदं वुच्चित "नामरूपं" ।

तत्थ कतमं नामरूपपच्चया सळायतनं? चक्खायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, जिव्हायतनं, कायायतनं, मनायतनं — इदं वुच्चित ''नामरूपपच्चया सळायतनं''।

तत्थ कतमं छट्ठायतनपच्चयापि नामरूपं? अत्थि नामं, अत्थि रूपं। तत्थ कतमं नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो — इदं वुच्चित "नामं"। तत्थ कतमं रूपं? चक्खायतनस्स उपचयो, सोतायतनस्स उपचयो, घानायतनस्स उपचयो, जिव्हायतनस्स उपचयो, कायायतनस्स उपचयो, यं वा पनञ्जिम्प अत्थि रूपं चित्तजं चित्तहेतुकं चित्तसमुट्ठानं — इदं वुच्चित "रूपं"। इति इदञ्च नामं, इदञ्च रूपं। इदं वुच्चित "छट्ठायतनपच्चयापि नामरूपं"।

तत्थ कतमो छट्ठायतनपच्चया फस्सो? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो''।

तत्थ कतमं फस्सपच्चयापि छट्ठायतनं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''फस्सपच्चयापि छट्ठायतनं''।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती''ति।

#### अञ्जमञ्जचतुक्कं।

## ९. अकुसलनिद्देसो

२८०. कतमे धम्मा अकुसला? यस्मिं समये अकुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं दिट्ठिगतसम्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे०... सोमनस्ससहगतं दिट्ठिगतिवप्पयुत्तं रूपारम्मणं वा...पे०... सोमनस्ससहगतं दिट्ठिगतिवप्पयुत्तं ससङ्खारेन रूपारम्मणं वा सद्दारम्मणं वा गन्धारम्मणं वा रसारम्मणं वा फोट्ठब्बारम्मणं वा धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

**२८१**. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्ञाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित ''अविज्जा''।

तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित अविज्जापच्चया सङ्खारो... पे॰...।

तत्थ कतमो तण्हापच्चया अधिमोक्खो? यो चित्तस्स अधिमोक्खो अधिमुच्चना तदिधमुत्तता — अयं वुच्चिति ''तण्हापच्चया अधिमोक्खो''।

तत्थ कतमो अधिमोक्खपच्चया भवो? ठपेत्वा अधिमोक्खं, वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्खन्धो सङ्खारक्खन्धो विञ्ञाणक्खन्धो — अयं वुच्चित "अधिमोक्खपच्चया भवो''...पे॰... तेन वुच्चित "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति।

२८२. कतमे धम्मा अकुसला? यस्मिं समये अकुसलं चित्तं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं दिट्ठिगतसम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा सद्दारम्मणं वा गन्धारम्मणं वा रसारम्मणं वा फोट्ठब्बारम्मणं वा धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया

जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

२८३. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्ञाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित अविज्जा...पे॰...।

तत्थ कतमा फरसपच्चया वेदना? यं चेतिसकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फरसजं अदुक्खमसुखं वेदियतं चेतोसम्फरसजा अदुक्खमसुखा वेदना — अयं वुच्चित "फरसपच्चया वेदना"...पे॰... तेन वुच्चित "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती"ति।

२८४. कतमे धम्मा अकुसला? यस्मिं समये अकुसलं चित्तं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं दिट्ठिगतसम्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगतं दिट्ठिगतविष्पयुत्तं रूपारम्मणं वा...पे॰... उपेक्खासहगतं दिट्ठिगतविष्पयुत्तं ससङ्खारेन रूपारम्मणं वा सद्दारम्मणं वा गन्धारम्मणं वा रसारम्मणं वा फोट्ठब्बारम्मणं वा धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

२८५. तत्थ कतमा अविज्जा...पे०... तेन वुच्चति "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती"ति।

२८६. कतमे धम्मा अकुसला? यस्मिं समये अकुसलं चित्तं उप्पन्नं होति दोमनस्ससहगतं पटिघसम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा...पे॰... दोमनस्ससहगतं पटिघसम्पयुत्तं ससङ्खारेन रूपारम्मणं वा सद्दारम्मणं वा गन्धारम्मणं वा रसारम्मणं वा णोट्ठब्बारम्मणं वा धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पटिघं, पटिघपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुद्दयो होति।

**२८७**. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे०... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित "अविज्जा"...पे०... अयं वुच्चित "छद्वायतनपच्चया फस्सो"।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं असातं चेतिसकं दुक्खं चेतोसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा असाता दुक्खा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमं वेदनापच्चया पटिघं? यो चित्तस्स आघातो...पे॰... चण्डिक्कं असुरोपो [असुलोपो (स्या॰)] अनत्तमनता चित्तस्स — इदं वृच्चित ''वेदनापच्चया पटिघं''।

तत्थ कतमो पटिघपच्चया अधिमोक्खो? यो चित्तस्स अधिमोक्खो अधिमुच्चना तदिधमुत्तता — अयं वुच्चिति ''पटिघपच्चया अधिमोक्खो''।

तत्थ कतमो अधिमोक्खपच्चया भवो? ठपेत्वा अधिमोक्खं, वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्खन्धो सङ्घारक्खन्धो

विञ्ञाणक्खन्धो — अयं वुच्चित "अधिमोक्खपच्चया भवो"...पे॰... तेन वुच्चित "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती"ति।

- २८८. कतमे धम्मा अकुसला? यस्मिं समये अकुसलं चित्तं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं विचिकिच्छासम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा सद्दारम्मणं वा गन्धारम्मणं वा रसारम्मणं वा फोट्ठब्बारम्मणं वा धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्घारो, सङ्घारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया विचिकिच्छा, विचिकिच्छापच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।
- **२८९**. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं अयं वुच्चित "अविज्जा"...पे॰... अयं वृच्चित "छट्ठायतनपच्चया फस्सो"।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सजं अदुक्खमसुखं वेदियतं, चेतोसम्फस्सजा अदुक्खमसुखा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमा वेदनापच्चया विचिकिच्छा? या कङ्खा कङ्खायना कङ्खायितत्तं विमित विचिकिच्छा द्वेळहकं द्विधापथो [द्वेधापथो (सी॰ स्या॰)] संसयो अनेकंसग्गाहो आसप्पना परिसप्पना अपरियोगाहणा [अपरियोगाहना (सी॰ स्या॰ क॰)] छिम्भितत्तं चित्तस्स मनोविलेखो — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया विचिकिच्छा''।

तत्थ कतमो विचिकिच्छापच्चया भवो? ठपेत्वा विचिकिच्छं, वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्खन्धो सङ्खारक्खन्धो विञ्ञाणक्खन्धो — अयं वुच्चित ''विचिकिच्छापच्चया भवो''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति।

- २९०. कतमे धम्मा अकुसला? यस्मिं समये अकुसलं चित्तं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं उद्धच्चसम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा सद्दारम्मणं वा गन्धारम्मणं वा रसारम्मणं वा फोट्ठब्बारम्मणं वा धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्घारो, सङ्घारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया उद्धच्चं, उद्धच्चपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।
- **२९१**. तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्ञाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं अयं वुच्चित "अविज्जा"...पे॰... अयं वुच्चित "छट्ठायतनपच्चया फस्सो"।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सजं अदुक्खमसुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा अदुक्खमसुखा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमं वेदनापच्चया उद्धच्चं? यं चित्तस्स उद्धच्चं अवूपसमो चेतसो विक्खेपो भन्तत्तं चित्तस्स — इदं वुच्चित ''वेदनापच्चया उद्भच्चं''। तत्थ कतमो उद्धच्चपच्चया अधिमोक्खो? यो चित्तस्स अधिमोक्खो अधिमुच्चना तदिधमुत्तता — अयं वुच्चित ''उद्भच्चपच्चया अधिमोक्खो''।

तत्थ कतमो अधिमोक्खपच्चया भवो? ठपेत्वा अधिमोक्खं, वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्खन्धो सङ्खारक्खन्धो विञ्ञाणक्खन्धो — अयं वुच्चित "अधिमोक्खपच्चया भवो''...पे॰... तेन वुच्चित "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति।

## अकुसलनिद्देसो।

## १०. कुसलनिद्देसो

२९२. कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं ञाणसम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा सद्दारम्मणं वा गन्धारम्मणं वा रसारम्मणं वा फोट्ठब्बारम्मणं वा धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये कुसलमूलपच्चया सङ्घारो, सङ्घारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

२९३. तत्थ कतमे कुसलमूला? अलोभो, अदोसो, अमोहो।

तत्थ कतमो अलोभो? यो अलोभो अलुब्भना अलुब्भितत्तं असारागो असारज्जना असारज्जितत्तं अनभिज्झा अलोभो कुसलमूलं — अयं वुच्चित "अलोभो"।

तत्थ कतमो अदोसो? यो अदोसो अदुस्सना अदुस्सितत्तं अब्यापादो अब्यापज्जो अदोसो कुसलमूलं — अयं वुच्चित ''अदोसों''।

तत्थ कतमो अमोहो? या पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — अयं वुच्चित ''अमोहो''। इमे वुच्चिन्त ''कुसलमूला''।

तत्थ कतमो कुसलमूलपच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित ''कुसलमूलपच्चया सङ्खारो''।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं...पे॰... विञ्ञाणपच्चया नामं...पे॰... नामपच्चया छट्ठायतनं...पे॰... छट्ठायतनपच्चया फस्सो...पे॰... फस्सपच्चया वेदना...पे॰... अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमो वेदनापच्चया पसादो? या सद्धा सद्दहना ओकप्पना अभिप्पसादो — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया पसादो''।

तत्थ कतमो पसादपच्चया अधिमोक्खो? यो चित्तस्स अधिमोक्खो अधिमुच्चना तदिधमुत्तता — अयं वुच्चिति ''पसादपच्चया अधिमोक्खो''।

तत्थ कतमो अधिमोक्खपच्चया भवो? ठपेत्वा अधिमोक्खं, वेदनाक्खन्थो सञ्जाक्खन्थो सङ्खारक्खन्थो विञ्जाणक्खन्थो — अयं वुच्चित ''अधिमोक्खपच्चया भवो''…पे॰… तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती''ति।

२९४. कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं ञाणसम्पयुत्तं ससङ्खारेन रूपारम्मणं वा...पे॰... सोमनस्ससहगतं ञाणविप्पयुत्तं रूपारम्मणं वा...पे॰... सोमनस्ससहगतं ञाणविप्पयुत्तं ससङ्खारेन रूपारम्मणं वा सद्दारम्मणं वा गन्धारम्मणं वा रसारम्मणं वा फोडुब्बारम्मणं वा धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये कुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

२९५. तत्थ कतमे कुसलमूला? अलोभो, अदोसो।

तत्थ कतमो अलोभो? यो अलोभो अलुब्भना अलुब्भितत्तं असारागो असारज्जना असारज्जितत्तं अनभिज्झा अलोभो कुसलमूलं — अयं वृच्चित ''अलोभो''।

तत्थ कतमो अदोसो? यो अदोसो अदुस्सना अदुस्सितत्तं अब्यापादो अब्यापज्जो अदोसो कुसलमूलं — अयं वुच्चित "अदोसो"। इमे वुच्चिन्त "कुसलमूला"।

तत्थ कतमो कुसलमूलपच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित "कुसलमूलपच्चया सङ्खारो"...पे॰... अयं वुच्चित "छट्ठायतनपच्चया फस्सो"।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती''ति।

२९६. कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं ञाणसम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा...पे॰... उपेक्खासहगतं ञाणसम्पयुत्तं ससङ्खारेन रूपारम्मणं वा सद्दारम्मणं वा गन्धारम्मणं वा रसारम्मणं वा फोडुब्बारम्मणं वा धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये कुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

२९७. तत्थ कतमे कुसलमूला? अलोभो, अदोसो, अमोहो — इमे वुच्चन्ति "कुसलमूला"।

तत्थ कतमो कुसलमूलपच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित "कुसलमूलपच्चया सङ्खारो"...पे॰... अयं वुच्चित — "छट्ठायतनपच्चया फस्सो"। तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सजं अदुक्खमसुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा अदुक्खमसुखा वेदना — अयं वुच्चित "फस्सपच्चया वेदना"...पे॰... तेन वुच्चित "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती"ति।

कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं ञाणविप्पयुत्तं रूपारम्मणं वा...पे॰... उपेक्खासहगतं ञाणविप्पयुत्तं ससङ्खारेन रूपारम्मणं वा सद्दारम्मणं वा गन्धारम्मणं वा रसारम्मणं वा णोट्ठब्बारम्मणं वा धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये कुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

२९९. तत्थ कतमे कुसलमूला? अलोभो, अदोसो — इमे वुच्चन्ति "कुसलमूला"।

तत्थ कतमो कुसलमूलपच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित ''कुसलमूलपच्चया सङ्खारो''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति।

**३००**. कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकिसणं [पठवीकिसणं (सी॰ स्या॰)], तस्मिं समये कुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

३०१. तत्थ कतमे कुसलमूला? अलोभो, अदोसो, अमोहो – इमे वुच्चन्ति "कुसलमूला"।

तत्थ कतमो कुसलमूलपच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित "कुसलमूलपच्चया सङ्खारो"...पे॰... तेन वुच्चित "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती"ति।

**३०२**. कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये अरूपूपपत्तिया मग्गं भावेति सब्बसो आकिञ्चञ्ञायतनं समितक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पहाना...पे०... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरित, तस्मिं समये कुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

३०३. तत्थ कतमे कुसलमूला? अलोभो, अदोसो, अमोहो — इमे वुच्चिन्त "कुसलमूला"।

तत्थ कतमो कुसलमूलपच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित ''कुसलमूलपच्चया सङ्खारो''...पे॰... अयं वुच्चित ''छद्वायतनपच्चया फस्सो''।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति।

३०४. कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिहिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये कुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतेसं धम्मानं समुदयो होति।

३०५. तत्थ कतमे कुसलमूला? अलोभो, अदोसो, अमोहो।

तत्थ कतमो अलोभो...पे॰... अदोसो...पे॰... अमोहो? या पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चति ''अमोहो''। इमे वुच्चन्ति ''कुसलमूला''।

तत्थ कतमो कुसलमूलपच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित "कुसलमूलपच्चया सङ्खारो"...पे॰... अयं वुच्चित "छट्ठायतनपच्चया फस्सो"।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमो वेदनापच्चया पसादो? या सद्धा सद्दहना ओकप्पना अभिप्पसादो — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया पसादो''।

तत्थ कतमो पसादपच्चया अधिमोक्खो? यो चित्तस्स अधिमोक्खो अधिमुच्चना तदिधमुत्तता — अयं वुच्चित "पसादपच्चया अधिमोक्खो"।

तत्थ कतमो अधिमोक्खपच्चया भवो? ठपेत्वा अधिमोक्खं, वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्खन्धो सङ्घारक्खन्धो विञ्ञाणक्खन्धो — अयं वुच्चित "अधिमोक्खपच्चया भवो"...पे॰... अयं वुच्चित "जातिपच्चया जरामरणं"।

एवमेतेसं धम्मानं समुदयो होतीति। एवमेतेसं धम्मानं सङ्गति होति, समागमो होति, समोधानं होति, पातुभावो होति। तेन वुच्चित ''एवमेतेसं धम्मानं समुदयो होती''ति।

## कुसलनिद्देसो।

#### ११. अब्याकतनिद्देसो

**३०६**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं चक्खुविञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं रूपारम्मणं, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

३०७. तत्थ कतमो सङ्घारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित "सङ्घारो"।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जाचक्खुविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं''।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''विञ्ञाणपच्चया नामं''।

तत्थ कतमं नामपच्चया छट्ठायतनं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जाचक्खुविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चिति ''नामपच्चया छट्ठायतनं''।

तत्थ कतमो छट्ठायतनपच्चया फस्सो? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो''।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सजं अदुक्खमसुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा अदुक्खमसुखा वेदना — अयं वृच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमो वेदनापच्चया भवो? ठपेत्वा वेदनं, सञ्जाक्खन्धो सङ्खारक्खन्धो विञ्जाणक्खन्धो — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया भवो''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति।

- **३०८**. तस्मिं समये सङ्घारपच्चया विञ्ञाणं सङ्घारहेतुकं, विञ्ञाणपच्चया नामं विञ्ञाणहेतुकं, नामपच्चया छट्ठायतनं नामहेतुकं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनहेतुको, फस्सपच्चया वेदना फस्सहेतुका, वेदनापच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।
- **३०९**. तस्मिं समये सङ्घारपच्चया विञ्जाणं सङ्घारसम्पयुत्तं, विञ्जाणपच्चया नामं विञ्जाणसम्पयुत्तं, नामपच्चया छट्ठायतनं नामसम्पयुत्तं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो छट्ठायतनसम्पयुत्तो, फस्सपच्चया वेदना फस्ससम्पयुत्ता, वेदनापच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।
- **३१०**. तस्मिं समये सङ्घारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चयापि सङ्घारो; विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चयापि विञ्जाणं; नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चयापि नामं; छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चयापि छट्ठायतनं; फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चयापि फस्सो; वेदनापच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुद्दयो होति।
- **३११**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं सोतविञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं सद्दारम्मणं...पे०... घानविञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं गन्धारम्मणं...पे०...

जिव्हाविञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं रसारम्मणं...पे०... कायविञ्ञाणं उप्पन्नं होति सुखसहगतं फोडुब्बारम्मणं, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

**३१२**. तत्थ कतमो सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित ''सङ्खारो''...पे॰... अयं वुच्चिति ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो''।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं कायिकं सातं कायिकं सुखं कायसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं कायसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमो वेदनापच्चया भवो? ठपेत्वा वेदनं, सञ्जाक्खन्धो सङ्खारक्खन्धो विञ्जाणक्खन्धो — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया भवो''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति।

**३१३**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोधातु उप्पन्ना होति उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा सद्दारम्मणा वा गन्धारम्मणा वा रसारम्मणा वा फोड्टब्बारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

३१४. तत्थ कतमो सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वृच्चित "सङ्खारो"।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोधातु — इदं वुच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं''...पे॰... अयं वुच्चित ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो''।

तत्थ कतमा फरसपच्चया वेदना? यं चेतिसकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फरसजं अदुक्खमसुखं वेदियतं चेतोसम्फरसजा अदुक्खमसुखा वेदना — अयं वुच्चित "फरसपच्चया वेदना"।

तत्थ कतमो वेदनापच्चया अधिमोक्खो? यो चित्तस्स अधिमोक्खो अधिमुच्चना तदिधमुत्तता — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया अधिमोक्खो''।

तत्थ कतमो अधिमोक्खपच्चया भवो? ठपेत्वा अधिमोक्खं, वेदनाक्खन्थो सञ्जाक्खन्थो सङ्खारक्खन्थो विञ्जाणक्खन्थो — अयं वुच्चित "अधिमोक्खपच्चया भवो"…पे॰… तेन वुच्चित "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती"ति।

**३१५**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोविञ्ञाणधातु उप्पन्ना होति सोमनस्ससहगता रूपारम्मणा वा सद्दारम्मणा वा गन्धारम्मणा वा रसारम्मणा वा फोडुब्बारम्मणा वा धम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं,

नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

३१६. तत्थ कतमो सङ्घारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित ''सङ्घारों''।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं''...पे॰... अयं वुच्चित ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो''।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमो वेदनापच्चया अधिमोक्खो? यो चित्तस्स अधिमोक्खो अधिमुच्चना तदिधमुत्तता — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया अधिमोक्खो''।

तत्थ कतमो अधिमोक्खपच्चया भवो? ठपेत्वा अधिमोक्खं, वेदनाक्खन्थो सञ्जाक्खन्थो सङ्खारक्खन्थो विञ्जाणक्खन्थो — अयं वुच्चित "अधिमोक्खपच्चया भवो"…पे॰… तेन वुच्चित "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती"ति।

**३१७**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोविञ्जाणधातु उप्पन्ना होति उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा सद्दारम्मणा वा गन्धारम्मणा वा रसारम्मणा वा फोडुब्बारम्मणा वा धम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समृदयो होति।

३१८. तत्थ कतमो सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वृच्चित "सङ्खारो"।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे०... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चति ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं''...पे०... अयं वुच्चति ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो''।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सजं अदुक्खमसुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा अदुक्खमसुखा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमो वेदनापच्चया अधिमोक्खो? यो चित्तस्स अधिमोक्खो अधिमुच्चना तदिधमुत्तता — अयं वुच्चित "वेदनापच्चया अधिमोक्खो"।

तत्थ कतमो अधिमोक्खपच्चया भवो? ठपेत्वा अधिमोक्खं, वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्खन्धो सङ्खारक्खन्धो, विञ्ञाणक्खन्धो — अयं वुच्चित "अधिमोक्खपच्चया भवो''...पे॰... तेन वुच्चित "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति। ३१९. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोविञ्जाणधातु उप्पन्ना होति सोमनस्ससहगता जाणसम्पयुत्ता...पे०... सोमनस्ससहगता जाणसम्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे०... उपेक्खासहगता जाणविष्पयुत्ता...पे०... उपेक्खासहगता जाणसम्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे०... उपेक्खासहगता जाणविष्पयुत्ता...पे०... उपेक्खासहगता जाणविष्पयुत्ता...पे०... उपेक्खासहगता जाणविष्पयुत्ता...पे०... उपेक्खासहगता जाणविष्पयुत्ता ससङ्खारेन रूपारम्मणा वा...पे०... धम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

३२०. तत्थ कतमो सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वृच्चित "सङ्खारो"।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे०... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं''...पे०... अयं वुच्चित ''फरसपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमो वेदनापच्चया पसादो? या सद्धा सद्दहना ओकप्पना अभिप्पसादो — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया पसादो''।

तत्थ कतमो पसादपच्चया अधिमोक्खो? यो चित्तस्स अधिमोक्खो अधिमुच्चना तदिधमुत्तता — अयं वुच्चिति ''पसादपच्चया अधिमोक्खो''।

तत्थ कतमो अधिमोक्खपच्चया भवो? ठपेत्वा अधिमोक्खं, वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्खन्धो सङ्घारक्खन्धो विञ्ञाणक्खन्धो — अयं वुच्चित "अधिमोक्खपच्चया भवो''...पे॰... तेन वुच्चित "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति।

**३२१**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति पथवीकसिणं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे०... अविक्खेपो होति — इमे धम्मा कुसला।

तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकिसणं, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

**३२२**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये अरूपूपपत्तिया मग्गं भावेति सब्बसो आकिञ्चञ्ञायतनं समितक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पहाना...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरित, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति — इमे धम्मा कुसला।

तस्सेव अरूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं सब्बसो आकिञ्चञ्ञायतनं समितक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पहाना...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

**३२३**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपटिपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति — इमे धम्मा कुसला।

तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्ञं, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतेसं धम्मानं समुदयो होति।

३२४. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये अकुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं चक्खुविञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं रूपारम्मणं...पे॰... सोतिवञ्जाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं सद्दारम्मणं...पे॰... घानिवञ्जाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं रसारम्मणं...पे॰... जिव्हाविञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं रसारम्मणं...पे॰... कायिवञ्जाणं उप्पन्नं होति दुक्खसहगतं फोट्ठब्बारम्मणं, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया भवो, भवपच्चया जाित, जाितपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होित।

३२५. तत्थ कतमो सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित "सङ्खारो"।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जाकायविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चति ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं''...पे॰... अयं वुच्चति ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो''।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं कायिकं असातं कायिकं दुक्खं कायसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदियतं कायसम्फस्सजा असाता दुक्खा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमो वेदनापच्चया भवो? ठपेत्वा वेदनं, सञ्जाक्खन्धो सङ्खारक्खन्धो विञ्जाणक्खन्धो — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया भवो''…पे॰… तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति।

**३२६**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये अकुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोधातु उप्पन्ना होति उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा सद्दारम्मणा वा गन्धारम्मणा वा रसारम्मणा वा फोट्ठब्बारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

३२७. तत्थ कतमो सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित सङ्खारो।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोधातु — इदं वुच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं''...पे॰... अयं वुच्चित ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो''।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सजं अदुक्खमसुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा अदुक्खमसुखा वेदना — अयं वुच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमो वेदनापच्चया अधिमोक्खो? यो चित्तस्स अधिमोक्खो अधिमुच्चना तदिधमुत्तता — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया अधिमोक्खो''।

तत्थ कतमो अधिमोक्खपच्चया भवो? ठपेत्वा अधिमोक्खं, वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्खन्धो सङ्खारक्खन्धो विञ्ञाणक्खन्धो — अयं वुच्चित "अधिमोक्खपच्चया भवो"…पे॰… तेन वुच्चित "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती"ति।

**३२८**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये अकुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोविञ्जाणधातु उप्पन्ना होति उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा...पे॰... धम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

३२९. तत्थ कतमो सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चित "सङ्खारो"।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होतीं'ति।

- ३३०. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये मनोधातु उप्पन्ना होति किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मिवपाका उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा...पे॰... फोडुब्बारम्मणा वा...पे॰... मनोविञ्ञाणधातु उप्पन्ना होति किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मिवपाका सोमनस्ससहगता रूपारम्मणा वा...पे॰... धम्मारम्मणा वा...पे॰... मनोविञ्ञाणधातु उप्पन्ना होति किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मिवपाका उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा...पे॰... धम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खकखन्धस्स समुदयो होति।
- **३३१**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये मनोविञ्जाणधातु उप्पन्ना होति किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका सोमनस्ससहगता जाणसम्पयुत्ता...पे॰... सोमनस्ससहगता जाणसम्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे॰... सोमनस्ससहगता जाणविप्पयुत्ता...पे॰... उपेक्खासहगता जाणसम्पयुत्ता...पे॰... उपेक्खासहगता जाणसम्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगता जाणविप्पयुत्ता ससङ्खारेन रूपारम्मणा वा...पे॰... उपेक्खासहगता जाणविप्पयुत्ता ससङ्खारेन रूपारम्मणा वा...पे॰... धम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया

नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

- **३३२**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये रूपावचरं झानं भावेति किरियं नेव कुसलं नाकुसलं न च कम्मविपाकं दिट्ठधम्मसुखविहारं विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकिसणं, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।
- **३३३**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये अरूपावचरं झानं भावेति किरियं नेव कुसलं नाकुसलं न च कम्मिवपाकं दिट्ठधम्मसुखिवहारं सब्बसो आिकञ्चञ्जायतनं समितिक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पहाना...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरित, तस्मिं समये सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।

#### अब्याकतनिद्देसो।

## १२. अविज्जामूलककुसलनिद्देसो

- **३३४**. कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं ञाणसम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा...पे॰... धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।
- **३३५**. तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं अयं वुच्चित "अविज्जापच्चया सङ्खारो"...पे॰... अयं वुच्चित "छट्ठायतनपच्चया फस्सो"।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — अयं वृच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमो वेदनापच्चया पसादो? या सद्धा सद्दहना ओकप्पना अभिप्पसादो — अयं वुच्चित "वेदनापच्चया पसादो"।

तत्थ कतमो पसादपच्चया अधिमोक्खो? यो चित्तस्स अधिमोक्खो अधिमुच्चना तदिधमुत्तता — अयं वुच्चित ''पसादपच्चया अधिमोक्खो''। तत्थ कतमो अधिमोक्खपच्चया भवो? ठपेत्वा अधिमोक्खं, वेदनाक्खन्थो सञ्जाक्खन्थो सङ्खारक्खन्थो विञ्जाणक्खन्थो — अयं वुच्चित ''अधिमोक्खपच्चया भवो''...पे॰... तेन वुच्चित ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती''ति।

- **३३६**. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।
- **३३७**. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।
- **३३८**. तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।
- ३३९. कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं ञाणसम्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे०... सोमनस्ससहगतं ञाणविष्पयुत्तं...पे०... उपेक्खासहगतं ञाणविष्पयुत्तं...पे०... उपेक्खासहगतं ञाणसम्पयुत्तं...पे०... उपेक्खासहगतं ञाणसम्पयुत्तं...पे०... उपेक्खासहगतं ञाणविष्पयुत्तं...पे०... उपेक्खासहगतं ञाणविष्पयुत्तं ससङ्खारेन रूपारम्मणं वा...पे०... धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।
- ३४०. कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि ...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरित पथवीकसिणं, तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाित, जाितपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।
- ३४१. कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये अरूपूपपत्तिया मग्गं भावेति सब्बसो आिकञ्चञ्जायतनं समितक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पहाना...पे०... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरित, तस्मिं समये अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाित, जाितपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।
- ३४२. कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपटिपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये

अविज्जापच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतेसं धम्मानं समुदयो होति।

अविज्जामूलककुसलनिद्देसो।

## १३. कुसलमूलकविपाकनिद्देसो

- ३४३. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं चक्खुविञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं रूपारम्मणं, तस्मिं समये कुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।
- ३४४. तत्थ कतमो कुसलमूलपच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं अयं वुच्चिति ''कुसलमूलपच्चया सङ्खारो''...पे॰... तेन वुच्चिति ''एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती''ति।
- ३४५. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं सोतिवञ्जाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं सद्दारम्मणं...पे०... घानिवञ्जाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं गन्धारम्मणं...पे०... कायिवञ्जाणं उप्पन्नं होति सुखसहगतं फोट्ठब्बारम्मणं... पे०... मनोधातु उप्पन्ना होति उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा...पे०... फोट्ठब्बारम्मणा वा...पे०... मनोविञ्जाणधातु उप्पन्ना होति सोमनस्ससहगता रूपारम्मणा वा...पे०... धम्मारम्मणा वा...पे०... मनोविञ्जाणधातु उप्पन्ना होति उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा...पे०... धम्मारम्मणा वा...पे०... मनोविञ्जाणधातु उप्पन्ना होति उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा...पे०... धम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये कुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति।
- ३४६. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोविञ्ञाणधातु उप्पन्ना होति सोमनस्ससहगता ञाणसम्पयुत्ता...पे॰... सोमनस्ससहगता ञाणसम्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे॰... सोमनस्ससहगता ञाणविष्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगता ञाणविष्पयुत्ता...पे॰... उपेक्खासहगता ञाणविष्पयुत्ता...पे॰... उपेक्खासहगता ञाणविष्पयुत्ता...पे॰... उपेक्खासहगता ञाणविष्पयुत्ता लिं। उपेक्खासहगता ञाणविष्पयुत्ता ससङ्खारेन रूपारम्मणा वा...पे॰... धम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये कुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खकखन्धस्स समुदयो होति।
- **३४७**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति पथवीकसिणं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति इमे धम्मा कुसला।

तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज

विहरति पथवीकसिणं, तस्मिं समये कुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

**३४८**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये अरूपूपपत्तिया मग्गं भावेति सब्बसो आकिञ्चञ्ञायतनं समितक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पहाना...पे०... चतुत्थं झानं उपसम्पञ्ज विहरित, तस्मिं समये फस्सो होति...पे०... अविक्खेपो होति — इमे धम्मा कुसला।

तस्सेव अरूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं सब्बसो आिकञ्चञ्जायतनं समितक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पहाना...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरित, तिस्मं समये कुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

**३४९**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति — इमे धम्मा कुसला।

तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्ञं सुञ्जतं, तिस्मं समये कुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया पसादो, पसादपच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतेसं धम्मानं समुदयो होति।

## कुसलमूलकविपाकनिद्देसो।

## १४. अकुसलमूलकविपाकनिद्देसो

- ३५०. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये अकुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं चक्खुविञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं रूपारम्मणं, तस्मिं समये अकुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।
- ३५१. तत्थ कतमो अकुसलमूलपच्चया सङ्घारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं अयं वुच्चिति "अकुसलमूलपच्चया सङ्घारो"...पे०... तेन वुच्चिति "एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती"ति।
- **३५२**. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये अकुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं सोतविञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं सद्दारम्मणं...पे॰... जिव्हाविञ्ञाणं

उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं रसारम्मणं...पे॰... कायविञ्ञाणं उप्पन्नं होति दुक्खसहगतं फोडुब्बारम्मणं...पे॰... मनोधातु उप्पन्ना होति उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा...पे॰... फोडुब्बारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये अकुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

३५३. कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये अकुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोविञ्ञाणधातु उप्पन्ना होति उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा...पे॰... धम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये अकुसलमूलपच्चया सङ्खारो, सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं, विञ्ञाणपच्चया नामं, नामपच्चया छट्ठायतनं, छट्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया अधिमोक्खो, अधिमोक्खपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरणं। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होति।

३५४. तत्थ कतमो अकुसलमूलपच्चया सङ्खारो? या चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — अयं वुच्चिति "अकुसलमूलपच्चया सङ्खारो"।

तत्थ कतमं सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित "सङ्खारपच्चया विञ्ञाणं"।

तत्थ कतमं विञ्ञाणपच्चया नामं? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो — इदं वुच्चित ''विञ्ञाणपच्चया नामं''।

तत्थ कतमं नामपच्चया छट्ठायतनं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''नामपच्चया छट्ठायतनं''।

तत्थ कतमो छट्ठायतनपच्चया फस्सो? यो फस्सो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं — अयं वुच्चित ''छट्ठायतनपच्चया फस्सो''।

तत्थ कतमा फस्सपच्चया वेदना? यं चेतिसकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सजं अदुक्खमसुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा अदुक्खमसुखा वेदना — अयं वृच्चित ''फस्सपच्चया वेदना''।

तत्थ कतमो वेदनापच्चया अधिमोक्खो? यो चित्तस्स अधिमोक्खो अधिमुच्चना तदिधमुत्तता — अयं वुच्चित ''वेदनापच्चया अधिमोक्खो''।

तत्थ कतमो अधिमोक्खपच्चया भवो? ठपेत्वा अधिमोक्खं, वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्खन्धो सङ्खारक्खन्धो विञ्ञाणक्खन्धो — अयं वृच्चित ''अधिमोक्खपच्चया भवो''।

तत्थ कतमा भवपच्चया जाति? या तेसं तेसं धम्मानं जाति सञ्जाति निब्बत्ति अभिनिब्बत्ति पातुभावो — अयं वुच्चति ''भवपच्चया जाति''।

तत्थ कतमं जातिपच्चया जरामरणं? अत्थि जरा, अत्थि मरणं। तत्थ कतमा जरा? या तेसं तेसं धम्मानं जरा जीरणता आयुनो संहानि — अयं वुच्चति जरा। तत्थ कतमं मरणं? यो तेसं तेसं धम्मानं खयो वयो भेदो परिभेदो अनिच्चता अन्तरधानं — इदं वुच्चति ''मरणं''। इति अयञ्च जरा, इदञ्च मरणं। इदं वुच्चति ''जातिपच्चया जरामरणं''।

एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होतीति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स सङ्गति होति, समागमो होति, समोधानं होति, पातुभावो होति। तेन वुच्चित एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्थस्स समुदयो होती''ति।

अकुसलमूलकविपाकनिद्देसो।

अभिधम्मभाजनीयं।

पटिच्चसमुप्पादविभङ्गो [पच्चयाकारविभङ्गो (सी॰ स्या॰)] निद्वितो।

# ७. सतिपट्टानविभङ्गो

## १. सुत्तन्तभाजनीयं

३५५. चत्तारो सितपट्ठाना — इध भिक्खु अज्झत्तं काये कायानुपस्सी विहरित बहिद्धा काये कायानुपस्सी विहरित अज्झत्तबहिद्धा काये कायानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं, अज्झत्तं वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं, अज्झत्तं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरित बहिद्धा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरित अल्झत्तबहिद्धा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरित अज्झत्तबहिद्धा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं, अज्झत्तं धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरित बहिद्धा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं।

## १. कायानुपस्सनानिद्देसो

३५६. कथञ्च भिक्खु अज्झत्तं काये कायानुपस्सी विहरति? इध भिक्खु अज्झत्तं कायं उद्धं पादतला अधो केसमत्थका तचपरियन्तं पूरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्खित — "अत्थि इमस्मिं काये केसा लोमा नखा दन्ता तचो मंसं न्हारु [नहारु (सी॰)] अड्डि अड्डिमिञ्जं [अड्डिमिञ्जा (सी॰)] वक्कं हदयं यकनं किलोमकं पिहकं पप्फासं अन्तं अन्तगुणं उदिरयं करीसं पित्तं सेम्हं पुब्बो लोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा खेळो सिङ्घाणिका लिसका मृत्त"न्ति। सो तं निमित्तं आसेवित भावेति बहुलीकरोति स्वावत्थितं ववत्थपेति। सो तं निमित्तं आसेवित्वा भावेत्वा बहुलीकरित्वा स्वावत्थितं ववत्थपेत्वा बहिद्धा काये चित्तं उपसंहरति।

कथञ्च भिक्खु बहिद्धा काये कायानुपस्सी विहरति? इध भिक्खु बहिद्धा कायं उद्धं पादतला अधो केसमत्थका तचपरियन्तं पूरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्खित — "अत्थिस्स काये केसा लोमा नखा दन्ता तचो मंसं न्हारु अद्वि अद्विमिञ्जं वक्कं हदयं यकनं किलोमकं पिहकं पप्फासं अन्तं अन्तगुणं उदिरयं करीसं पित्तं सेम्हं पुब्बो लोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा खेळो सिङ्घाणिका लिसका मृत्त''न्ति । सो तं निमित्तं आसेवित भावेति बहुलीकरोति स्वावित्थितं ववत्थपेति । सो तं निमित्तं आसेवित्वा भावेत्वा बहुलीकरित्वा स्वावित्थितं ववत्थपेत्वा अज्झत्तबहिद्धा काये चित्तं उपसंहरित।

कथञ्च भिक्खु अज्झत्तबहिद्धा काये कायानुपस्सी विहरित? इध भिक्खु अज्झत्तबहिद्धा कायं उद्धं पादतला अधो केसमत्थका तचपिरयन्तं पूरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्खित — "अत्थि इमिस्मं काये केसा लोमा नखा दन्ता तचो मंसं न्हारु अद्वि अद्विमिञ्जं वक्कं हदयं यकनं किलोमकं पिहकं पप्फासं अन्तं अन्तगुणं उदिरयं करीसं पित्तं सेम्हं पुब्बो लोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा खेळो सिङ्घाणिका लिसका मृत्त"न्ति । एवं भिक्खु अज्झत्तबहिद्धा काये कायानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं ।

- ३५७. अनुपस्सीति। तत्थ कतमा अनुपस्सना? या पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि अयं वुच्चित "अनुपस्सना"। इमाय अनुपस्सनाय उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो सम्पन्नो समन्नागतो। तेन वुच्चित "अनुपस्सी"ति।
  - ३५८. विहरतीति। इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति चरति विहरति। तेन वुच्चति ''विहरती''ति।
- ३५९. आतापीति। तत्थ कतमो आतापो [कतमं आतापं (सब्बत्थ)]? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो अयं वुच्चित "आतापो"। इमिना आतापेन उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो सम्पन्नो समन्नागतो। तेन वुच्चित "आतापो"ति।
- **३६०**. सम्पजानोति । तत्थ कतमं सम्पजञ्जं? या पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि इदं वुच्चित ''सम्पजञ्जं'' । इमिना सम्पजञ्जेन उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो सम्पन्नो समन्नागतो। तेन वुच्चित ''सम्पजानो''ति ।
- **३६१**. सितमाति। तत्थ कतमा सित? या सित अनुस्सित...पे॰... सम्मासित अयं वुच्चित ''सित''। इमाय सितया उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो सम्पन्नो समन्नागतो। तेन वुच्चित ''सितमा''ति।
- **३६२**. विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सन्ति । तत्थ कतमो लोको? स्वेव कायो लोको । पञ्चिप उपादानक्खन्धा लोको । अयं वृच्चित "लोको" । तत्थ कतमा अभिज्झा? यो रागो सारागो...पे॰... चित्तस्स सारागो अयं वृच्चित "अभिज्झा" । तत्थ कतमं दोमनस्सं? यं चेतिसकं असातं चेतिसकं दुक्खं चेतोसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा असाता दुक्खा वेदना इदं वृच्चित "दोमनस्सं" । इति अयञ्च अभिज्झा इदञ्च दोमनस्सं इमिन्ह लोके विनीता होन्ति पिटिविनीता सन्ता सिमता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यिप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता । तेन वृच्चित "विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्स"न्ति ।

## कायानुपस्सनानिद्देसो।

## २. वेदनानुपस्सनानिद्देसो

**३६३**. कथञ्च भिक्खु अज्झत्तं वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरित? इध भिक्खु सुखं वेदनं वेदयमानो "सुखं वेदनं वेदयामी"ति पजानाति, दुक्खं वेदनं वेदयमानो "दुक्खं वेदनं वेदयामी"ति पजानाति, अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयमानो

"अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामीं"ति पजानाति, सामिसं वा सुखं वेदनं वेदयमानो "सामिसं सुखं वेदनं वेदयामीं"ति पजानाति, निरामिसं वा सुखं वेदनं वेदयमानो "निरामिसं सुखं वेदनं वेदयामीं"ति पजानाति, सामिसं वा दुक्खं वेदनं वेदयमानो "सामिसं दुक्खं वेदनं वेदयमानो "सामिसं दुक्खं वेदनं वेदयमानो "निरामिसं वा अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयमानो "सामिसं अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामीं"ति पजानाति, सामिसं वा अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयमानो "सामिसं अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामीं"ति पजानाति, निरामिसं वा अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामीं "निरामिसं अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयामीं"ति पजानाति। सो तं निमित्तं आसेवित भावेति बहुलीकरोति स्वावत्थितं ववत्थपेति। सो तं निमित्तं आसेवित्वा भावेत्वा बहुलीकरित्वा स्वावत्थितं ववत्थपेत्वा बहिद्धा वेदनासु चित्तं उपसंहरति।

कथञ्च भिक्खु बहिद्धा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरित? इध भिक्खु सुखं वेदनं वेदयमानं "सुखं वेदनं वेदयती"ित पजानाित, दुक्खं वेदनं वेदयमानं "दुक्खं वेदनं वेदयती"ित पजानाित, अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयमानं "अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयती"ित पजानाित, सािमसं वा सुखं वेदनं वेदयमानं "सािमसं सुखं वेदनं वेदयमानं "तिरािमसं वा सुखं वेदनं वेदयमानं "निरािमसं सुखं वेदनं वेदयमानं "सािमसं वा दुक्खं वेदनं वेदयमानं "सािमसं दुक्खं वेदनं वेदयती"ित पजानाित, निरािमसं वा दुक्खं वेदनं वेदयती"ित पजानाित, निरािमसं वा अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयमानं "निरािमसं वुक्खं वेदनं वेदयती"ित पजानाित, सािमसं वा अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयमानं "सािमसं अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयती"ित पजानाित, निरािमसं वा अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयती"ित पजानाित, सािमसं वा अदुक्खमसुखं वेदनं वेदयती वेदयती स्वावित्यतं वादयति भावित बहुलीकरोित स्वावित्यतं ववत्थपेति। सो तं निमित्तं आसेवित्वा भावेत्वा बहुलीकरित्वा स्वावित्यतं ववत्थपेत्वा अज्झत्तबहिद्धा वेदनासु चित्तं उपसंहरित।

कथञ्च भिक्खु अज्झत्तबिहद्धा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहर्रात? इध भिक्खु सुखं वेदनं "सुखा वेदना" ति पजानाति, दुक्खं वेदनं "दुक्खा वेदना" ति पजानाति, अदुक्खमसुखं वेदनं "अदुक्खमसुखा वेदना" ति पजानाति, सामिसं वा सुखं वेदनं "सामिसा सुखा वेदना" ति पजानाति, निरामिसं वा सुखं वेदनं "निरामिसा सुखा वेदना" ति पजानाति, सामिसं वा दुक्खं वेदनं "सामिसा दुक्खा वेदना" ति पजानाति, निरामिसं वा दुक्खं वेदनं "निरामिसा दुक्खा वेदना" ति पजानाति, सामिसं वा अदुक्खमसुखं वेदनं "सामिसं वा अदुक्खमसुखं वेदनं "सामिसा अदुक्खमसुखं वेदनं "सामिसा अदुक्खमसुखं वेदनं "क्यामिसा अदुक्खमसुखं वेदनं "निरामिसा अदुक्खमसुखं वेदनं "ति पजानाति। एवं भिक्खु अज्झत्तबिहद्धा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहर्रात आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं।

३६४. अनुपस्सीति ...पे॰... विहरतीति...पे॰... आतापीति...पे॰... सम्पजानोति...पे॰... सितमाति...पे॰... विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सन्ति। तत्थ कतमो लोको? सायेव वेदना लोको। पञ्चिप उपादानक्खन्धा लोको। अयं वृच्चित "लोको"। तत्थ कतमा अभिज्झा? यो रागो सारागो...पे॰... चित्तस्स सारागो — अयं वृच्चित "अभिज्झा"। तत्थ कतमं दोमनस्सं? यं चेतिसकं असातं चेतिसकं दुक्खं चेतोसम्फर्सजं असातं दुक्खं वेदियतं चेतोसम्फर्सजा असाता दुक्खा वेदना — इदं वृच्चित "दोमनस्सं"। इति अयञ्च अभिज्झा इदञ्च दोमनस्सं इमिन्ह लोके विनीता होन्ति पिटिविनीता सन्ता सिमता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता। तेन वुच्चित "विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्स"न्ति।

वेदनानुपस्सनानिद्देसो।

## ३. चित्तानुपस्सनानिद्देसो

३६५. कथञ्च भिक्खु अञ्झत्तं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरित? इध भिक्खु सरागं वा चित्तं "सरागं मे चित्त''न्ति पजानाति, वीतरागं वा चित्तं "वीतरागं मे चित्त''न्ति पजानाति, सदोसं वा चित्तं "सदोसं मे चित्त''न्ति पजानाति, वीतदोसं वा चित्तं "वीतदोसं मे चित्त''न्ति पजानाति, समोहं वा चित्तं "समोहं मे चित्त''न्ति पजानाति, संखित्तं वा चित्तं "संखित्तं मे चित्त''न्ति पजानाति, विक्खित्तं वा चित्तं "विक्खित्तं मे चित्त''न्ति पजानाति, महग्गतं वा चित्तं "महग्गतं मे चित्त''न्ति पजानाति, अमहग्गतं वा चित्तं "अमहग्गतं मे चित्त''न्ति पजानाति, सउत्तरं वा चित्तं "सउत्तरं मे चित्त''न्ति पजानाति, अनुत्तरं वा चित्तं "अनुत्तरं मे चित्त''न्ति पजानाति, समाहितं वा चित्तं "समाहितं मे चित्त''न्ति पजानाति, असमाहितं वा चित्तं "असमाहितं मे चित्त''न्ति पजानाति, विमुत्तं मे चित्त''न्ति पजानाति, अविमुत्तं मे चित्त''न्ति पजानाति, अविमुत्तं वा चित्तं "अविमुत्तं मे चित्त''न्ति पजानाति, स्वावत्थितं ववत्थपेति। सो तं निमित्तं आसेवित्वा भावेत्वा बहुलीकरित्वा स्वावत्थितं ववत्थपेत्वा बहिद्धा चित्ते चित्तं उपसंहरिति।

कथञ्च भिक्खु बहिद्धा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरित? इध भिक्खु सरागं वास्स चित्तं "सरागमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, वीतरागं वास्स चित्तं "वीतरागमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, सदोसं वास्स चित्तं "सदोसमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, वीतदोसं वास्स चित्तं "वीतदोसमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, समोहं वास्स चित्तं "समोहमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, वीतमोहं वास्स चित्तं "वीतमोहमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, संखित्तं वास्स चित्तं "सहग्गतमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, महग्गतं वास्स चित्तं "महग्गतमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, अमहग्गतं वास्स चित्तं "अमहग्गतमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, सउत्तरं वास्स चित्तं "सउत्तरमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, अनुत्तरं वास्स चित्तं "अनुत्तरमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, असमािहतं वास्स चित्तं "असमािहतमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, असमािहतं वास्स चित्तं "असमािहतमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, अविमृत्तं वास्स चित्तं "असमािहतमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, विमृत्तं वास्स चित्तं "विमृत्तमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, अविमृत्तं वास्स चित्तं "अविमृत्तमस्स चित्तं"न्ति पजानाित, विव्ततं वास्स चित्तं असेवित भावेित बहुलीकरोित स्वावित्थतं ववत्थपेति। सो तं निमित्तं आसेवित्वा भावेत्वा बहुलीकरित्वा स्वावित्थतं ववत्थपेत्वा अज्झत्तबहिद्धा चित्ते चित्तं उपसंहरित।

कथञ्च भिक्खु अज्झत्तबहिद्धा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरित? इध भिक्खु सरागं वा चित्तं ''सरागं चित्त''न्ति पजानाित, वीतरागं वा चित्तं ''वीतरागं चित्त''न्ति पजानाित, सदोसं वा चित्तं ''सदोसं चित्त''न्ति पजानाित, वीतदोसं वा चित्तं ''वीतदोसं चित्त''न्ति पजानाित, समोहं वा चित्तं ''समोहं चित्त''न्ति पजानाित, वीतमोहं वा चित्तं ''वीतमोहं चित्त''न्ति पजानाित, संखित्तं वा चित्तं ''संखित्तं चित्त''न्ति पजानाित, विक्खित्तं वा चित्तं ''विक्खित्तं चित्त''न्ति पजानाित, महग्गतं वा चित्तं ''महग्गतं चित्त''न्ति पजानाित, अमहग्गतं वा चित्तं ''अमहग्गतं चित्त''न्ति पजानाित, सउत्तरं वा चित्तं ''सउत्तरं चित्त''न्ति पजानाित, अनुत्तरं वा चित्तं ''अनुत्तरं चित्त''न्ति पजानाित, समाहितं वा चित्तं ''समाहितं चित्त''न्ति पजानाित, असमाहितं वा चित्तं ''असमाहितं चित्त''न्ति पजानाित, विमुत्तं वा चित्तं ''विमुत्तं चित्त''न्ति पजानाित, अविमुत्तं वा चित्तं ''अविमुत्तं चित्त''न्ति पजानाित, एवं भिक्खु अज्झत्तबहिद्धा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं।

**३६६**. अनुपस्सीति...पे॰... विहरतीति...पे॰... आतापीति...पे॰... सम्पजानोति...पे॰... सितमाति...पे॰... विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सन्ति। तत्थ कतमो लोको? तंयेव चित्तं लोको। पञ्चिप उपादानक्खन्धा लोको — तत्थ कतमा अभिज्झा? यो रागो सारागो...पे॰... चित्तस्स सारागो — अयं वुच्चित "अभिज्झा"। तत्थ कतमं दोमनस्सं? यं चेतिसकं असातं चेतिसकं दुक्खं चेतोसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा असाता दुक्खा वेदना — इदं वुच्चित "दोमनस्सं"।

इति अयञ्च अभिज्झा इदञ्च दोमनस्सं इमिम्ह लोके विनीता होन्ति पटिविनीता सन्ता समिता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता। तेन वुच्चित ''विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्स''न्ति।

## चित्तानुपस्सनानिद्देसो।

## ४. धम्मानुपस्सनानिद्देसो

३६७. कथञ्च भिक्खु अज्झत्तं धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरित? इध भिक्खु सन्तं वा अज्झत्तं कामच्छन्दं "अत्थि मे अज्झत्तं कामच्छन्दो"ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं कामच्छन्दं "नित्थ मे अज्झत्तं कामच्छन्दो"ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स पहानं होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स आयितं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति। सन्तं वा अज्झत्तं ब्यापादं...पे०... सन्तं वा अज्झत्तं थिनिमद्धं (सी० स्या०)] ...पे०... सन्तं वा अज्झत्तं उद्धच्चकुक्कुच्चं...पे०... सन्तं वा अज्झत्तं विचिकिच्छां "अत्थि मे अज्झत्तं विचिकिच्छां"ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं विचिकिच्छां "नित्थ मे अज्झत्तं विचिकिच्छां"ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नाय विचिकिच्छाय उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नाय विचिकिच्छाय अयितं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति।

सन्तं वा अज्झत्तं सितसम्बोज्झङ्गं ''अत्थि मे अज्झत्तं सितसम्बोज्झङ्गो''ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं सितसम्बोज्झङ्गं ''नित्थि मे अज्झत्तं सितसम्बोज्झङ्गा''ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स सितसम्बोज्झङ्गस्स उपादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सितसम्बोज्झङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तञ्च पजानाति, सन्तं वा अज्झत्तं धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गं …पे॰ ... सन्तं वा अज्झत्तं वीरियसम्बोज्झङ्गं [विरियसम्बोज्झङ्गं (सी॰ स्या॰)] …पे॰ ... सन्तं वा अज्झत्तं पीतिसम्बोज्झङ्गं …पे॰ ... सन्तं वा अज्झत्तं पीतिसम्बोज्झङ्गं …पे॰ ... सन्तं वा अज्झत्तं उपेक्खासम्बोज्झङ्गं "अत्थि मे अज्झत्तं उपेक्खासम्बोज्झङ्गो''ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं उपेक्खासम्बोज्झङ्गं ''नित्थि मे अज्झत्तं उपेक्खासम्बोज्झङ्गो''ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गस्स उप्यादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तञ्च पजानाति। सो तं निमित्तं आसेवित भावेति बहुलीकरीति स्वावित्थितं ववत्थपेति। सो तं निमित्तं आसेवित्वा भावेत्वा बहुलीकरित्वा स्वावित्थितं ववत्थपेत्वा बहिद्धा धम्मेस् चित्तं उपसंहरित।

कथञ्च भिक्खु बहिद्धा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति? इध भिक्खु सन्तं वास्स कामच्छन्दं "अत्थिस्स कामच्छन्दो"ति पजानाति, असन्तं वास्स कामच्छन्दं "नित्थिस्स कामच्छन्दो"ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स पहानं होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स आयितं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति। सन्तं वास्स ब्यापादं...पे॰... सन्तं वास्स थिनिमद्धं...पे॰... सन्तं वास्स उद्धच्चकुक्कुच्चं...पे॰... सन्तं वास्स विचिकिच्छं "अत्थिस्स विचिकिच्छा"ति पजानाति, असन्तं वास्स विचिकिच्छं "नित्थिस्स विचिकिच्छा" ते पजानाति, यथा च अनुप्पन्नाय विचिकिच्छाय उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नाय विचिकिच्छाय आयितं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय आयितं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति।

सन्तं वास्स सितसम्बोज्झङ्गं "अत्थिस्स सितसम्बोज्झङ्गो"ित पजानाति, असन्तं वास्स सितसम्बोज्झङ्गं "नित्थिस्स

सितसम्बोज्झङ्गो"ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स सितसम्बोज्झङ्गस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सितसम्बोज्झङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तञ्च पजानाति। सन्तं वास्स धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गं...पे०... सन्तं वास्स वीरियसम्बोज्झङ्गं...पे०... सन्तं वास्स पीतिसम्बोज्झङ्गं...पे०... सन्तं वास्स पस्सिद्धसम्बोज्झङ्गं...पे०... सन्तं वास्स समाधिसम्बोज्झङ्गं...पे०... सन्तं वास्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गं "अत्थिस्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गं"ति पजानाति, असन्तं वास्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गं "नित्थस्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गां"ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति तञ्च पजानाति। सो तं निमित्तं आसेवित् भावेति बहुलीकरोति स्वावित्थतं ववत्थपेति। सो तं निमित्तं आसेवित्वा भावेत्वा बहुलीकरित्वा स्वावित्थतं ववत्थपेति।

कथञ्च भिक्खु अज्झत्तबिहद्धा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरित? इध भिक्खु सन्तं वा कामच्छन्दं ''अत्थि कामच्छन्दो''ति पजानाति, असन्तं वा कामच्छन्दस्स उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स पहानं होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स पहानं होति तञ्च पजानाति, यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स आर्यातं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति। सन्तं वा ब्यापादं...पे॰... सन्तं वा थिनिमद्धं...पे॰... सन्तं वा उद्धच्चकुक्कुच्चं...पे॰... सन्तं वा विचिकिच्छं ''अत्थि विचिकिच्छा''ति पजानाति, असन्तं वा विचिकिच्छं ''नित्थि विचिकिच्छा''ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नाय विचिकिच्छाय उप्पादो होति तञ्च पजानाति, यथा च उप्पन्नाय विचिकिच्छाय आर्यातं अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति।

सन्तं वा सितसम्बोज्झङ्गं "अत्थि सितसम्बोज्झङ्गो"ित पजानाित, असन्तं वा सितसम्बोज्झङ्गं "नित्थि सितसम्बोज्झङ्गां"ित पजानाित, यथा च अनुप्पन्नस्स सितसम्बोज्झङ्गस्स उप्पादो होित तञ्च पजानाित, यथा च उप्पन्नस्स सितसम्बोज्झङ्गस्स भावनाय पािरपूरी होित तञ्च पजानाित। सन्तं वा धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गं...पे॰... सन्तं वा वीरियसम्बोज्झङ्गं...पे॰... सन्तं वा पीितसम्बोज्झङ्गं...पे॰... सन्तं वा पस्सिद्धसम्बोज्झङ्गं...पे॰... सन्तं वा समाधिसम्बोज्झङ्गं...पे॰... सन्तं वा उपेक्खासम्बोज्झङ्गं "अत्थि उपेक्खासम्बोज्झङ्गां"ित पजानाित, असन्तं वा उपेक्खासम्बोज्झङ्गं "नित्थ उपेक्खासम्बोज्झङ्गां"ित पजानाित, यथा च अनुप्पन्नस्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गस्स उप्पादो होित तञ्च पजानाित, यथा च उप्पन्नस्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गरस्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गरस्स भावनाय पारिपूरी होित तञ्च पजानाित। एवं भिक्खु अज्झत्तबहिद्धा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं।

- **३६८**. अनुपस्सीति। तत्थ कतमा अनुपस्सना? या पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिष्टि अयं वुच्चित अनुपस्सना। इमाय अनुपस्सनाय उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो सम्पन्नो समन्नागतो। तेन वुच्चित "अनुपस्सी"ति।
  - ३६९. विहरतीति । इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति चरति विहरति । तेन वुच्चित ''विहरती''ति ।
- **३७०**. आतापीति। तत्थ कतमो आतापो? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे०... सम्मावायामो अयं वुच्चित "आतापो"। इमिना आतापेन उपेतो होति...पे०... समन्नागतो। तेन वृच्चित "आतापी"ति।
- ३७१. सम्पजानोति। तत्थ कतमं सम्पजञ्जं? या पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि इदं वुच्चित "सम्पजञ्जं"। इमिना सम्पजञ्जेन उपेतो होति...पे०... समन्नागतो। तेन वुच्चित "सम्पजानो"ित।

- **३७२**. सितमाति । तत्थ कतमा सित? या सित अनुस्सिति...पे॰... सम्मासित अयं वुच्चित ''सित'' । इमाय सितया उपेतो होति...पे॰... समन्नागतो । तेन वुच्चित ''सितमा''ति ।
- ३७३. विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सन्ति। तत्थ कतमो लोको? तेव धम्मा लोको। पञ्चिप उपादानक्खन्धा लोको। अयं वुच्चित "लोको"। तत्थ कतमा अभिज्झा? यो रागो सारागो...पे०... चित्तस्स सारागो अयं वुच्चित "अभिज्झा"। तत्थ कतमं दोमनस्सं? यं चेतिसकं असातं चेतिसकं दुक्खं चेतोसम्फरसजं असातं दुक्खं वेदियतं चेतोसम्फरसजा असाता दुक्खा वेदना इदं वुच्चित "दोमनस्सं"। इति अयञ्च अभिज्झा इदञ्च दोमनस्सं इमिन्ह लोके विनीता होन्ति पिटिविनीता सन्ता सिमता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता। तेन वुच्चित "विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्स"न्ति।

धम्मानुपस्सनानिद्देसो।

## सुत्तन्तभाजनीयं।

#### २. अभिधम्मभाजनीयं

- ३७४. चत्तारो सितपट्ठाना इध भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरित, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरित, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरित, धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरित।
- ३७५. कथञ्च भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खपटिपदं दन्धाभिञ्जं काये कायानुपस्सी, या तस्मिं समये सित अनुस्सित सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं इदं वृच्चित ''सितपट्ठानं''। अवसेसा धम्मा सितपट्ठानसम्पय्ता।
- ३७६. कथञ्च भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं वेदनासु वेदनानुपस्सी, या तस्मिं समये सित अनुस्सित सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं इदं वुच्चित सितपट्ठानं। अवसेसा धम्मा सितपट्ठानसम्पय्ता।
- ३७७. कथञ्च भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिद्विगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं चित्ते चित्तानुपस्सी, या तस्मिं समये सित अनुस्सित सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं इदं वुच्चित ''सितपट्ठानं"। अवसेसा धम्मा सितपट्ठानसम्पयुत्ता।
- ३७८. कथञ्च भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं धम्मेसु धम्मानुपस्सी, या तस्मिं समये सित अनुस्सित सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं इदं वुच्चित "सितपट्ठानं"। अवसेसा धम्मा सितपट्ठानसम्पयुत्ता।

- ३७९. तत्थ कतमं सितपट्ठानं? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं धम्मेसु धम्मानुपस्सी, या तस्मिं समये सित अनुस्सित सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं इदं वुच्चिति ''सितपट्ठानं''। अवसेसा धम्मा सितपट्ठानसम्पयुत्ता।
- **३८०**. चत्तारो सितपट्ठाना इध भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरित, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरित, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरित, धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरित।
- **३८१**. कथञ्च भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जतं काये कायानुपस्सी, या तस्मिं समये सित अनुस्सित सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं इदं वुच्चित "सितपट्ठानं"। अवसेसा धम्मा सितपट्ठानसम्पयुत्ता।
- **३८२**. कथञ्च भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरित? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे०... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जतं वेदनासु वेदनानुपस्सी, या तस्मिं समये सित अनुस्सित सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरियापन्नं इदं वुच्चित ''सितपट्ठानं''। अवसेसा धम्मा सितपट्ठानसम्पयुत्ता।
- **३८३**. कथञ्च भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरित? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जतं चित्ते चित्तानुपस्सी, या तस्मिं समये सित अनुस्सित सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं इदं वृच्चित "सितपहुनं"। अवसेसा धम्मा सितपहुनसम्पय्ता।
- ३८४. कथञ्च भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे०... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जतं धम्मेसु धम्मानुपस्सी, या तस्मिं समये सित अनुस्सित सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं इदं वुच्चित "सितपट्ठानं"। अवसेसा धम्मा सितपट्ठानसम्पयुत्ता।
  - ३८५. तत्थ कतमं सतिपद्वानं? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिद्विगतानं

पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जतं, या तस्मिं समये सित अनुस्सित सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — इदं वुच्चित "सितपट्ठानं"। अवसेसा धम्मा सितपट्ठानसम्पयुत्ता।

#### अभिधम्मभाजनीयं।

#### ३. पञ्हापुच्छकं

**३८६**. चत्तारो सितपट्ठाना — इध भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं, धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं।

३८७. चतुन्नं सितपट्ठानानं कित कुसला, कित अकुसला, कित अब्याकता...पे०... कित सरणा, कित अरणा?

#### १. तिकं

३८८. सिया कुसला, सिया अब्याकता। सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। सिया विपाका सिया विपाकधम्मधम्मा। अनुपादिन्नअनुपादानिया। असंिकलिद्वअसंिकलेसिका। सिया सिया सिया सिया अवितक्कसिवचारा, सिया अवितक्किवचारमत्ता, सिया अवितक्कअविचारा। सिया पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, सिया उपेक्खासहगता। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका। सिया अपचयगामिनो, सिया नेवाचयगामिनापचयगामिनो। सिया सेक्खा, सिया असेक्खा। अप्पमाणा। अप्पमाणारम्मणा। पणीता। सिया सम्मत्तियता, सिया अनियता। न मग्गारम्मणा, सिया मग्गहेतुका, सिया मग्गधिपितनो, सिया न वत्तब्बा मग्गहेतुकातिपि, मग्गधिपितनोतिपि। सिया उप्पन्ता, सिया अनुप्पन्ता, सिया उप्पादिनो। सिया अतीता, सिया अन्याता, सिया पच्चुप्पन्ता। न वत्तब्बा अतीतारम्मणातिपि, अनागतारम्मणातिपि, पच्चुप्पन्तारम्मणातिपि। सिया अज्झत्ता, सिया बहिद्धा, सिया अज्झत्तबहिद्धा। बहिद्धारम्मणा। अनिदस्सनअप्यिटिघा।

## २. दुकं

**३८९**. न हेतू। सहेतुका। हेतुसम्पयुत्ता। न वत्तब्बा हेतू चेव सहेतुका चाति, सहेतुका चेव न च हेतू। न वत्तब्बा हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता चाति, हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू। न हेतू सहेतुका।

सप्पच्चया। सङ्ख्वता। अनिदस्सना। अप्पटिघा। अरूपा। लोकुत्तरा। केनचि विञ्ञेय्या, केनचि न विञ्ञेय्या। नो आसवा। अनासवा। आसविवप्पयुत्ता। न वत्तब्बा आसवा चेव सासवाचातिपि, सासवा चेव नो च आसवातिपि। न वत्तब्बा आसवा चेव आसवसम्पयुत्ताचातिपि, आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवातिपि। आसविवप्पयुत्ता। अनासवा। नो संयोजना...पे॰... नो गन्था...पे॰... नो ओघा...पे॰... नो योगा...पे॰... नो नीवरणा...पे॰... नो परामासा...पे॰... सारम्मणा। नो चित्ता। चेतिसका। चित्तसम्पयुत्ता। चित्तसंसद्घा। चित्तसमुद्घाना। चित्तसहभुनो। चित्तानुपरिवित्तनो। चित्तसंसद्वसमुद्घाना। चित्तसंसद्वसमुद्घानसहभुनो। चित्तसंसद्वसमुद्घानानुपरिवित्तनो। बाहिरा। नो उपादा। अनुपादिन्ना। नो उपादाना...पे॰... नो किलेसा...पे॰... न दस्सनेन पहातब्बा, न भावनाय पहातब्बा। न दस्सनेन पहातब्बहेतुका। न भावनाय पहातब्बहेतुका।

सिया सिवतक्का, सिया अवितक्का। सिया सिवचारा, सिया अविचारा। सिया सप्पीतिका, सिया अप्पीतिका। सिया पीतिसहगता, सिया न पीतिसहगता। सिया सुखसहगता, सिया न सुखसहगता। सिया उपेक्खासहगता, सिया न उपेक्खासहगता। न कामावचरा। न रूपावचरा। न अरूपावचरा। अपरियापन्ना। सिया निय्यानिका, सिया अनिय्यानिका। सिया नियता, सिया अनियता। अनुत्तरा। अरणाति।

पञ्हापुच्छकं।

सतिपट्ठानविभङ्गो निट्ठितो।

## ८. सम्मप्पधानविभङ्गो

## १. सुत्तन्तभाजनीयं

- ३९०. चत्तारो सम्मप्पधाना इध भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित।
- ३९१. कथञ्च भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित? तत्थ कतमे अनुप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा? तीणि अकुसलमूलानि लोभो, दोसो, मोहो। तदेकट्ठा च किलेसा। तंसम्पयुत्तो वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, विञ्जाणक्खन्धो, तंसमुद्वानं कायकम्मं वचीकम्मं मनोकम्मं इमे वुच्चिन्ति "अनुप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा'। इति इमेसं अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित।
- **३९२**. छन्दं जनेतीति। तत्थ कतमो छन्दो? यो छन्दो छन्दिकता [छन्दीकता (स्या॰)] कत्तुकम्यता कुसलो धम्मच्छन्दो अयं वुच्चित ''छन्दो''। इमं छन्दं जनेति सञ्जनेति उद्वपेति समुद्वपेति [उद्वापेति समुद्वापेति (स्या॰) एवमुपरिपि] निब्बत्तेति अभिनिब्बत्तेति। तेन वुच्चित ''छन्दं जनेती''ति।
- **३९३**. वायमतीति । तत्थ कतमो वायामो? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो अयं वुच्चित ''वायामो'' । इमिना वायामेन उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो सम्पन्नो समन्नागतो । तेन वुच्चित ''वायमती''ति ।

- **३९४**. वीरियं आरभतीति। तत्थ कतमं वीरियं? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो इदं वुच्चित ''वीरियं''। इमं वीरियं आरभित समारभित आसेवित भावेति बहुलीकरोति। तेन वुच्चित ''वीरियं आरभिती''ति।
- **३९५**. चित्तं पग्गण्हातीति। तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु इदं वुच्चित ''चित्तं''। इमं चित्तं पग्गण्हाति सम्पग्गण्हाति उपत्थम्भेति पच्चुपत्थम्भेति। तेन वुच्चित ''चित्तं पग्गण्हाती''ति।
- **३९६**. पदहतीति। तत्थ कतमं पधानं? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो इदं वुच्चित ''पधानं''। इमिना पधानेन उपेतो होति...पे॰... समन्नागतो। तेन वुच्चित ''पदहती''ति।
- **३९७**. कथञ्च भिक्खु उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित? तत्थ कतमे उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा? तीणि अकुसलमूलानि लोभो, दोसो, मोहो। तदेकट्ठा च किलेसा। तंसम्पयुत्तो वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, विञ्जाणक्खन्धो, तंसमुद्वानं कायकम्मं वचीकम्मं मनोकम्मं इमे वुच्चन्ति "उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा"। इति इमेसं उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित।
- **३९८**. छन्दं जनेतीति। तत्थ कतमो छन्दो? यो छन्दो छन्दिकता कत्तुकम्यता कुसलो धम्मच्छन्दो अयं वुच्चित ''छन्दो''। इमं छन्दं जनेति सञ्जनेति उहुपेति समुहुपेति निब्बत्तेति अभिनिब्बत्तेति। तेन वुच्चित ''छन्दं जनेती''ति।
- **३९९**. वायमतीति । तत्थ कतमो वायामो? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो अयं वुच्चित ''वायामो'' । इमिना वायामेन उपेतो होति...पे॰... समन्नागतो । तेन वुच्चित ''वायमती''ति ।
- ४००. वीरियं आरभतीति। तत्थ कतमं वीरियं? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे०... सम्मावायामो इदं वुच्चित "वीरियं"। इमं वीरियं आरभित समारभित आसेवित भावेति बहुलीकरोति। तेन वुच्चित "वीरियं आरभिती"ति।
- ४०१. चित्तं पग्गण्हातीति। तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे०... तज्जामनोविञ्ञाणधातु इदं वुच्चित ''चित्तं''। इमं चित्तं पग्गण्हाति सम्पग्गण्हाति उपत्थम्भेति पच्चुपत्थम्भेति। तेन वुच्चित ''चित्तं पग्गण्हाती''ति।
- ४०२. पदहतीति। तत्थ कतमं पधानं? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे०... सम्मावायामो इदं वुच्चित ''पधानं''। इमिना पधानेन उपेतो होति...पे०... समन्नागतो। तेन वुच्चित ''पदहती''ति।
- ४०३. कथञ्च भिक्खु अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित? तत्थ कतमे अनुप्पन्ना कुसला धम्मा? तीणि कुसलमूलानि अलोभो, अदोसो, अमोहो। तंसम्पयुत्तो वेदनाक्खन्थो, सञ्जाक्खन्थो, सङ्खारक्खन्थो, विञ्जाणक्खन्थो। तंसमुद्वानं कायकम्मं, वचीकम्मं, मनोकम्मं इमे वुच्चन्ति "अनुप्पन्ना कुसला धम्मा"। इति इमेसं अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं प्रगण्हाति पदहित।
- ४०४. छन्दं जनेतीति...पे॰... वायमतीति...पे॰... वीरियं आरभतीति...पे॰... चित्तं पग्गण्हातीति...पे॰... पदहतीति। तत्थ कतमं पधानं? यो चेतिसको वीरियारम्भो ...पे॰... सम्मावायामो — इदं वुच्चित ''पधानं''। इमिना पधानेन उपेतो होति...

## पे॰... समन्नागतो। तेन वुच्चति "पदहती"ति।

- ४०५. कथञ्च भिक्खु उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित? तत्थ कतमे उप्पन्ना कुसला धम्मा? तीणि कुसलमूलानि अलोभो, अदोसो, अमोहो। तंसम्पयुत्तो वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, विञ्जाणक्खन्धो, तंसमुद्वानं कायकम्मं वचीकम्मं मनोकम्मं इमे वुच्चिन्ति ''उप्पन्ना कुसला धम्मा''। इति इमेसं उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित।
- ४०६. ठितियाति। या ठिति सो असम्मोसो, यो असम्मोसो सो भिय्योभावो, यो भिय्योभावो तं वेपुल्लं, यं वेपुल्लं सा भावना, या भावना सा पारिपूरी।
- ४०७. छन्दं जनेतीति...पे॰... वायमतीति...पे॰... वीरियं आरभतीति...पे॰... चित्तं पग्गण्हातीति...पे॰... पदहतीति। तत्थ कतमं पधानं? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो — इदं वुच्चित ''पधानं''। इमिना पधानेन उपेतो होति...पे॰... समन्नागतो। तेन वुच्चित ''पदहती''ति।

## स्तन्तभाजनीयं।

#### २. अभिधम्मभाजनीयं

- ४०८. चत्तारो सम्मप्पधाना इध भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित।
- ४०९. कथञ्च भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्टिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित।
- ४१०. छन्दं जनेतीति। तत्थ कतमो छन्दो? यो छन्दो छन्दिकता कत्तुकम्यता कुसलो धम्मच्छन्दो अयं वुच्चित "छन्दो"। इमं छन्दं जनेति सञ्जनेति उट्टपेति समुट्टपेति निब्बत्तेति अभिनिब्बत्तेति। तेन वुच्चित "छन्दं जनेती"ति।
- ४११. वायमतीति। तत्थ कतमो वायामो? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं अयं वुच्चित ''वायामो''। इमिना वायामेन उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो सम्पन्नो समन्नागतो। तेन वुच्चित ''वायमती''ति।

- **४१२**. वीरियं आरभतीति। तत्थ कतमं वीरियं? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं इदं वुच्चित "वीरियं"। इमं वीरियं आरभित समारभित आसेवित भावेति बहुलीकरोति। तेन वुच्चित "वीरियं आरभती"ति।
- **४१३**. चित्तं पग्गण्हातीति। तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु इदं वुच्चिति 'चित्तं''। इमं चित्तं पग्गण्हाति सम्पग्गण्हाति उपत्थम्भेति पच्चुपत्थम्भेति। तेन वुच्चित 'चित्तं पग्गण्हाती''ति।
- ४१४. पदहतीति। तत्थ कतमं सम्मप्पधानं? यो चेतसिको वीरियारम्भो...पे०... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं इदं वुच्चित "सम्मप्पधानं"। अवसेसा धम्मा सम्मप्पधानसम्पयुत्ता।
- ४१५. कथञ्च भिक्खु उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित।
- **४१६**. छन्दं जनेतीति...पे॰... वायमतीति...पे॰... वीरियं आरभतीति...पे॰... चित्तं पग्गण्हातीति...पे॰... पदहतीति। तत्थ कतमं सम्मप्पधानं? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — इदं वुच्चित ''सम्मप्पधानं''। अवसेसा धम्मा सम्मप्पधानसम्पयुत्ता।
- ४१७. कथञ्च भिक्खु अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिद्विगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित।
- ४१८. छन्दं जनेतीति...पे॰... वायमतीति...पे॰... वीरियं आरभतीति...पे॰... चित्तं पग्गण्हातीति...पे॰... पदहतीति। तत्थ कतमं सम्मप्पधानं? यो चेतिसको वीरियारम्भो ...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — इदं वुच्चित ''सम्मप्पधानं''। अवसेसा धम्मा सम्मप्पधानसम्पयुत्ता।
- ४१९. कथञ्च भिक्खु उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित।
- ४२०. ठितियाति । या ठिति सो असम्मोसो, यो असम्मोसो सो भिय्योभावो, यो भिय्योभावो तं वेपुल्लं, यं वेपुल्लं सा भावना, या भावना सा पारिपूरी ।
  - ४२१. छन्दं जनेतीति । तत्थ कतमो छन्दो? यो छन्दो छन्दिकता कत्तुकम्यता कुसलो धम्मच्छन्दो अयं वुच्चित

- ''छन्दो''। इमं छन्दं जनेति सञ्जनेति उहुपेति समुहुपेति निब्बत्तेति अभिनिब्बत्तेति। तेन वुच्चित ''छन्दं जनेती''ति।
- ४२२. वायमतीति। तत्थ कतमो वायामो? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं अयं वुच्चित ''वायामो''। इमिना वायामेन उपेतो होति...पे॰... समन्नागतो। तेन वुच्चित ''वायमती''ति।
- **४२३**. वीरियं आरभतीति। तत्थ कतमं वीरियं? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं इदं वुच्चित ''वीरियं''। इमं वीरियं आरभित समारभित आसेवित भावेति बहुलीकरोति। तेन वुच्चित ''वीरियं आरभती''ति।
- ४२४. चित्तं पग्गण्हातीति। तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे०... तज्जामनोविञ्ञाणधातु इदं वुच्चित "चित्तं"। इमं चित्तं पग्गण्हाति सम्पग्गण्हाति उपत्थम्भेति पच्चुपत्थम्भेति। तेन वुच्चित "चित्तं पग्गण्हाती"ति।
- ४२५. पदहतीति। तत्थ कतमं सम्मप्पधानं? यो चेतसिको वीरियारम्भो...पे०... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं इदं वुच्चित "सम्मप्पधानं"। अवसेसा धम्मा सम्मप्पधानसम्पयुत्ता।
- ४२६. तत्थ कतमं सम्मप्पधानं? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, यो तस्मिं समये चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं इदं वुच्चित ''सम्मप्पधानं''। अवसेसा धम्मा सम्मप्पधानसम्पयुत्ता।

#### अभिधम्मभाजनीयं।

## ३. पञ्हापुच्छकं

- ४२७. चत्तारो सम्मप्पधाना इध भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय...पे०... अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय...पे०... उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित।
  - ४२८. चतुन्नं सम्मप्पधानानं कित कुसला, कित अकुसला, कित अब्याकता...पे०... कित सरणा, कित अरणा?

### १. तिकं

४२९. कुसलायेव। सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। विपाकधम्मधम्मा। अनुपादिन्नअनुपादानिया। असंकिलिट्ठअसंकिलेसिका। सिया सिवतक्कसिवचारा, सिया अवितक्किवचारमत्ता, सिया अवितक्किवचारमत्ता, सिया अवितक्कअविचारा। सिया पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, सिया उपेक्खासहगता। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका। अपचयगामिनो। सेक्खा। अप्पमाणा। अप्पमाणारम्मणा। पणीता। सम्मत्तियता। न मग्गारम्मणा। मग्गहेतुका। सिया मग्गाधिपितनो, सिया न वत्तब्बा मग्गाधिपितनोति। सिया उप्पन्ना,

सिया अनुप्पन्ना, न वत्तब्बा उप्पादिनोति । सिया अतीता, सिया अनागता, सिया पच्चुप्पन्ना । न वत्तब्बा अतीतारम्मणातिपि, अनागतारम्मणातिपि, पच्चुप्पन्नारम्मणातिपि । सिया अज्झत्ता, सिया बहिद्धा, सिया अज्झत्तबहिद्धा । बहिद्धारम्मणा । अनिदस्सनअप्पटिघा ।

## २. दुकं

**४३०**. न हेतू। सहेतुका। हेतुसम्पयुत्ता। न वत्तब्बा हेतू चेव सहेतुका चाित, सहेतुका चेव न च हेतू। न वत्तब्बा हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता चाित, हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू। न हेतू सहेतुका। सप्पच्चया। सङ्ख्ता। अनिदस्सना। अप्पटिघा। अरूपा। लोकुत्तरा। केनिच विञ्ञेय्या, केनिच न विञ्ञेय्या। नो आसवा। अनासवा। आसविवप्पयुत्ता। न वत्तब्बा आसवा चेव सासवा चाितिप, सासवा चेव नो च आसविवप्पयुत्ता। अनासवा। नो संयोजना...पे०... नो गन्था...पे०... नो ओघा... पे०... नो योगा...पे०... नो नीवरणा...पे०... नो परामासा...पे०... सारम्मणा। नो चित्ता। चेतिसका। चित्तसम्पयुत्ता। चित्तसंसद्वा। चित्तसंसद्वा। चित्तसंसद्वा। चित्तसंस्वा। चित्तसंस्वा। चित्तसंस्वा। चित्तसंस्वा। चित्तसंस्वा। चित्तसंस्वा। चित्तसंस्वा। चित्तसंस्वा। चित्तसंस्वा। ने अपादा। अनुपादिन्ता। नो उपादाना...पे०... नो किलेसा...पे०... न दस्सनेन पहातब्बा। न भावनाय पहातब्बा। न दस्सनेन पहातब्बहेतुका। न भावनाय पहातब्बा। सिया सिवितक्का, सिया अवितक्का। सिया सिया सिया सुखसहगता। सिया सप्योतिका। सिया प्रोतिसहगता। न कामावचरा। न रूपावचरा। न अरूपावचरा। न अरूपावचरा। न अरूपावचरा। अपरियापन्ना। निय्यानिका। नियता। अनुत्तरा। अरुणाति।

पञ्हापुच्छकं।

सम्मप्पधानविभङ्गो निद्वितो।

# ९. इद्धिपादविभङ्गो

## १. सुत्तन्तभाजनीयं

**४३१**. चत्तारो इद्धिपादा — इध भिक्खु छन्दसमाधिपधानसङ्घारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, वीरियसमाधिपधानसङ्घारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, चित्तसमाधिपधानसङ्घारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, वीमंसासमाधिपधानसङ्घारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति।

### १. छन्दिद्धिपादो

४३२. कथञ्च भिक्खु छन्दसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति? छन्दं चे भिक्खु अधिपितं किरत्वा लभित समाधिं, लभित चित्तस्सेकगगतं [चित्तस्स एकगगतं (सी॰ स्या॰)] — अयं वुच्चित "छन्दसमाधि"। सो अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं

ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित । इमे वुच्चन्ति ''पधानसङ्खारा''। इति अयञ्च छन्दसमाधि, इमे च पधानसङ्खारा। तदेकज्झं अभिसञ्जहित्वा अभिसङ्खिपित्वा छन्दसमाधिपधानसङ्खारोत्वेव सङ्ख्यं [सङ्खं (सी०)] गच्छित ।

४३३. तत्थ कतमो छन्दो? यो छन्दो छन्दिकता कत्तुकम्यता कुसलो धम्मच्छन्दो — अयं वुच्चित "छन्दो"।

तत्थ कतमो समाधि? या चित्तस्स ठिति सण्ठिति अविद्विति अविसाहारो अविक्खेपो अविसाहटमानसता समथो समाधिन्द्रियं समाधिबलं सम्मासमाधि — अयं वुच्चित ''समाधि''।

तत्थ कतमो पधानसङ्खारो? यो चेतिसको वीरियारम्भो निक्कमो परक्कमो उय्यामो वायामो उस्साहो उस्सोळ्ही थामो विति असिथिलपरक्कमता अनिक्खित्तछन्दता अनिक्खित्तधुरता धुरसम्पग्गाहो वीरियं वीरियिन्द्रियं वीरियबलं सम्मावायामो — अयं वुच्चित "पधानसङ्खारो"। इति इमिना च छन्देन, इमिना च समाधिना, इमिना च पधानसङ्खारेन उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो सम्पन्नो समन्नागतो। तेन वुच्चित "छन्दसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतो"ति।

४३४. इद्धीति। या तेसं धम्मानं इद्धि सिमद्धि इज्झना सिमज्झना लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सिच्छिकिरिया उपसम्पदा।

''इद्धिपादो''ति। तथाभूतस्स वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, विञ्जाणक्खन्धो।

''इद्धिपादं भावेती''ति। ते धम्मे आसेवति भावेति बहुलीकरोति। तेन वुच्चति ''इद्धिपादं भावेती''ति।

## २. वीरियिद्धिपादो

४३५. कथञ्च भिक्खु वीरियसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति? वीरियं चे भिक्खु अधिपितं किरत्वा लभित समाधिं लभित चित्तस्सेकग्गतं — अयं वृच्चित ''वीरियसमाधि''। सो अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय...पे॰... अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय...पे॰... उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित। इमे वुच्चित्ति ''पधानसङ्खारा''। इति अयञ्च वीरियसमाधि, इमे च पधानसङ्खारा; तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसिङ्खिपित्वा वीरियसमाधिपधानसङ्खारोत्वेव सङ्ख्यं गच्छित।

**४३६**. तत्थ कतमं वीरियं? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो — इदं वुच्चित ''वीरियं''।

तत्थ कतमो समाधि? या चित्तस्स ठिति सण्ठिति अविद्विति अविसाहारो अविक्खेपो अविसाहटमानसता समथो समाधिन्द्रियं समाधिबलं सम्मासमाधि — अयं वृच्चित ''समाधि''।

तत्थ कतमो पधानसङ्खारो? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो — अयं वुच्चित ''पधानसङ्खारो''। इति इमिना च वीरियेन, इमिना च समाधिना, इमिना च पधानसङ्खारेन उपेतो होति...पे॰... समन्नागतो। तेन वुच्चिति ''वीरियसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतो''ति।

**४३७**. इद्धीति । या तेसं धम्मानं इद्धि सिमद्धि इज्झना सिमज्झना लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सिच्छिकिरिया उपसम्पदा ।

इद्धिपादोति। तथाभूतस्स वेदनाक्खन्धो...पे०... विञ्ञाणक्खन्धो।

इद्धिपादं भावेतीति। ते धम्मे आसेवित भावेति बहुलीकरोति। तेन वुच्चित "इद्धिपादं भावेती"ति।

#### ३. चित्तिद्धिपादो

४३८. कथञ्च भिक्खु चित्तसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति? चित्तं चे भिक्खु अधिपितं करित्वा लभित समाधिं लभित चित्तस्सेकग्गतं — अयं वृच्चित ''चित्तसमाधि''। सो अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय...पे॰... अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय...पे॰... उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित। इमे वुच्चित्ति ''पधानसङ्खारा'। इति अयञ्च चित्तसमाधि, इमे च पधानसङ्खारा; तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसिङ्खिपित्वा चित्तसमाधिपधानसङ्खारोत्वेव सङ्ख्यं गच्छित।

**४३९**. तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्जाणधातु — इदं वुच्चित ''चित्तं''। तत्थ कतमो समाधि? या चित्तस्स ठिति सण्ठिति...पे॰... सम्मासमाधि — अयं वुच्चित ''समाधि''।

तत्थ कतमो पधानसङ्खारो? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो — अयं वुच्चित ''पधानसङ्खारो''। इति इमिना च चित्तेन, इमिना च समाधिना, इमिना च पधानसङ्खारेन उपेतो होति...पे॰... समन्नागतो। तेन वुच्चिति ''चित्तसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतो''ति।

४४०. इद्धीति। या तेसं धम्मानं इद्धि समिद्धि इज्झना समिज्झना लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा।

इद्धिपादोति। तथाभृतस्स वेदनाक्खन्धो...पे०... विञ्ञाणक्खन्धो।

इद्धिपादं भावेतीति। ते धम्मे आसेवित भावेति बहुलीकरोति। तेन वुच्चित "इद्धिपादं भावेती"ति।

## ४. वीमंसिद्धिपादो

४४१. कथञ्च भिक्खु वीमंसासमाधिपधानसङ्घारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति? वीमंसं चे भिक्खु अधिपितं करित्वा लभित समाधिं लभित चित्तस्सेकग्गतं — अयं वुच्चित ''वीमंसासमाधि''। सो अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय...पे॰... अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय...पे॰... उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित। इमे वुच्चिन्ति ''पधानसङ्खारा''। इति अयञ्च वीमंसासमाधि, इमे च पधानसङ्खारा; तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसिङ्खिपित्वा वीमंसासमाधिपधानसङ्खारात्वेव सङ्ख्यं गच्छित।

**४४२**. तत्थ कतमा वीमंसा? या पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — अयं वुच्चित ''वीमंसा''। तत्थ कतमो समाधि? या चित्तस्स ठिति सण्ठिति...पे॰... सम्मासमाधि — अयं वुच्चित ''समाधि''।

तत्थ कतमो पधानसङ्खारो? यो चेतिसको वीरियारम्भो ...पे॰... सम्मावायामो — अयं वुच्चित ''पधानसङ्खारो''। इति इमाय च वीमंसाय, इमिना च समाधिना, इमिना च पधानसङ्खारेन उपेतो होति...पे॰... समन्नागतो। तेन वुच्चित ''वीमंसासमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतो''ति।

४४३. इद्धीति। या तेसं धम्मानं इद्धि समिद्धि इज्झना समिज्झना लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा।

इद्धिपादोति। तथाभूतस्स वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो, विञ्जाणखन्धो।

इद्धिपादं भावेतीति। ते धम्मे आसेवित भावेति बहुलीकरोति। तेन वुच्चित "इद्धिपादं भावेतीं"ति।

सुत्तन्तभाजनीयं।

#### २. अभिधम्मभाजनीयं

४४४. चत्तारो इद्धिपादा — इध भिक्खु छन्दसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, वीरियसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, चित्तसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, वीमंसासमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति।

## १. छन्दिद्धिपादो

४४५. कथञ्च भिक्खु छन्दसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपटिपदं दन्धाभिञ्ञं, तस्मिं समये छन्दसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति।

४४६. तत्थ कतमो छन्दो? यो छन्दो छन्दिकता कत्तुकम्यता कुसलो धम्मच्छन्दो — अयं वुच्चित ''छन्दो''।

तत्थ कतमो समाधि? या चित्तस्स ठिति सण्ठिति...पे॰... सम्मासमाधि समाधिसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित ''समाधि''। तत्थ कतमो पधानसङ्खारो? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित ''पधानसङ्खारो''। इति इमिना च छन्देन, इमिना च समाधिना, इमिना च पधानसङ्खारेन उपेतो होति...पे॰... समन्नागतो। तेन वुच्चित ''छन्दसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतो''ति।

४४७. इद्धीति । या तेसं धम्मानं इद्धि समिद्धि इज्झना समिज्झना लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा ।

इद्धिपादोति। तथाभूतस्स फस्सो...पे०... पग्गाहो अविक्खेपो।

इद्धिपादं भावेतीति। ते धम्मे आसेवित भावेति बहुलीकरोति। तेन वुच्चित "इद्धिपादं भावेती"ति।

#### २. वीरियिद्धिपादो

४४८. कथञ्च भिक्खु वीरियसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिद्विगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खपटिपदं दन्धाभिञ्ञं, तस्मिं समये वीरियसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति।

४४९. तत्थ कतमं वीरियं? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — इदं वुच्चित ''वीरियं''।

तत्थ कतमो समाधि? या चित्तस्स ठिति सण्ठिति...पे॰... सम्मासमाधि समाधिसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित "समाधि"।

तत्थ कतमो पधानसङ्खारो? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे०... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित ''पधानसङ्खारो''। इति इमिना च वीरियेन, इमिना च समाधिना, इमिना च पधानसङ्खारेन उपेतो होति...पे०... समन्नागतो। तेन वृच्चित ''वीरियसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतो''ति।

४५०. इद्धीति । या तेसं धम्मानं इद्धि समिद्धि इज्झना सिमज्झना लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सिच्छिकिरिया उपसम्पदा ।

इद्धिपादोति। तथाभृतस फस्सो...पे०... पग्गाहो अविक्खेपो।

इद्धिपादं भावेतीति। ते धम्मे आसेवित भावेति बहुलीकरोति। तेन वुच्चित "इद्धिपादं भावेती"ति।

#### ३. चित्तिद्धिपादो

४५१. कथञ्च भिक्खु चित्तसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्टिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खपटिपदं दन्धाभिञ्ञं, तस्मिं समये चित्तसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति।

४५२. तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे०... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित "चित्तं"।

तत्थ कतमो समाधि? या चित्तस्स ठिति सण्ठिति...पे॰... सम्मासमाधि समाधिसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वृच्चित "समाधि"।

तत्थ कतमो पधानसङ्खारो? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित ''पधानसङ्खारो''। इति इमिना च चित्तेन, इमिना च समाधिना, इमिना च पधानसङ्खारेन उपेतो होति...पे॰... समन्नागतो। तेन वुच्चित ''चित्तसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतो''ति।

४५३. इद्धीति । या तेसं धम्मानं इद्धि समिद्धि इज्झना सिमज्झना लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सिच्छिकिरिया उपसम्पदा ।

इद्धिपादोति। तथाभूतस्स फस्सो...पे०... पग्गाहो अविक्खेपो।

इद्धिपादं भावेतीति। ते धम्मे आसेवित भावेति बहुलीकरोति। तेन वुच्चित "इद्धिपादं भावेती"ति।

#### ४. वीमंसिद्धिपादो

४५४. कथञ्च भिक्खु वीमंसासमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खपटिपदं दन्धाभिञ्ञं, तस्मिं समये वीमंसासमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति।

४५५. तत्थ कतमा वीमंसा? या पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वृच्चित ''वीमंसा''।

तत्थ कतमो समाधि? या चित्तस्स ठिति सण्ठिति...पे॰... सम्मासमाधि समाधिसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वृच्चित ''समाधि''।

तत्थ कतमो पधानसङ्खारो? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित ''पधानसङ्खारो''। इति इमाय च वीमंसाय, इमिना च समाधिना, इमिना च पधानसङ्खारेन उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो सम्पन्नो समन्नागतो। तेन वुच्चित ''वीमंसासमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतो''ति

**४५६**. इद्धीति । या तेसं धम्मानं इद्धि समिद्धि इज्झना सिमज्झना लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सिच्छिकिरिया उपसम्पदा ।

इद्धिपादोति। तथाभूतस्स फस्सो...पे०... पग्गाहो अविक्खेपो।

इद्धिपादं भावेतीति। ते धम्मे आसेवित भावेति बहुलीकरोति। तेन वुच्चित "इद्धिपादं भावेती"ति।

- ४५७. चत्तारो इद्धिपादा छन्दिद्धिपादो, वीरियिद्धिपादो, चित्तिद्धिपादो, वीमंसिद्धिपादो।
- ४५८. तत्थ कतमो छन्दिद्धिपादो? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, यो तस्मिं समये छन्दो छन्दिकता कत्तुकम्यता कुसलो धम्मच्छन्दो अयं वुच्चित "छन्दिद्धिपादो"। अवसेसा धम्मा छन्दिद्धिपादसम्पयुत्ता।
- ४५९. तत्थ कतमो वीरियिद्धिपादो? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, यो तस्मिं समये चेतिसको वीरियारम्भो...पे०... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गरियापन्नं अयं वुच्चित ''वीरियिद्धिपादो''। अवसेसा धम्मा वीरियिद्धिपादसम्पयुत्ता।
- **४६०**. तत्थ कतमो चित्तिद्धिपादो? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि ...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, यं तस्मिं समये चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्जाणधातु अयं वुच्चित ''चित्तिद्धिपादो''। अवसेसा धम्मा चित्तिद्धिपादसम्पयुत्ता।
- ४६१. तत्थ कतमो वीमंसिद्धिपादो? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, या तस्मिं समये पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं अयं वुच्चित ''वीमंसिद्धिपादो''। अवसेसा धम्मा वीमंसिद्धिपादसम्पयुत्ता।

#### अभिधम्मभाजनीयं।

## ३. पञ्हापुच्छकं

- **४६२**. चत्तारो इद्धिपादा इध भिक्खु छन्दसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति, वीरियसमाधि...पे०... चित्तसमाधि...पे०... वीमंसासमाधिपधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति।
  - ४६३. चतुन्नं इद्धिपादानं कित कुसला, कित अकुसला, कित अब्याकता...पे०... कित सरणा, कित अरणा?

#### १. तिकं

**४६४**. कुसलायेव। सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। विपाकधम्मधम्मा। अनुपादिन्नअनुपादानिया। असंकिलिट्ठअसंकिलेसिका। सिया सिवतक्कसिवचारा, सिया अवितक्किवचारमत्ता, सिया अवितक्कअविचारा। सिया पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, सिया उपेक्खासहगता। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका। अपचयगामिनो। सेक्खा। अप्पमाणा। अप्पमाणारम्मणा। पणीता। सम्मत्तनियता। न मग्गारम्मणा, मग्गहेतुका, न मग्गाधिपितनो। सिया उप्पन्ना, सिया अनुप्पन्ना, न वत्तब्बा उप्पादिनोति।

सिया अतीता, सिया अनागता, सिया पच्चुप्पन्ना। न वत्तब्बा अतीतारम्मणातिपि, अनागतारम्मणातिपि, पच्चुप्पन्नारम्मणातिपि। सिया अज्झत्ता, सिया बहिद्धा, सिया अज्झत्तबहिद्धा। बहिद्धारम्मणा। अनिदस्सनअप्पटिघा।

## २. दुकं

**४६५**. वीमंसिद्धिपादो हेतु, तयो इद्धिपादा न हेतू। सहेतुका। हेतुसम्पयुत्ता। वीमंसिद्धिपादो हेतु चेव सहेतुको च, तयो इद्धिपादा न वत्तब्बा हेतू चेव सहेतुका चाित, सहेतुका चेव न च हेतू। वीमंसिद्धिपादो हेतु चेव हेतुसम्पयुत्तो च, तयो इद्धिपादा न वत्तब्बा हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता चाित, हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू। तयो इद्धिपादा न हेतू सहेतुका, वीमंसिद्धिपादो न वत्तब्बो न हेतु सहेतुकोतििप, न हेतु अहेतुकोतिपि। सप्पच्चया। सङ्खता। अनिदस्सना। अप्पिटघा। अरूपा। लोकुत्तरा। केनिच विञ्ञेय्या, केनिच न विञ्ञेय्या। नो आसवा। अनासवा। आसविवप्पयुत्ता। न वत्तब्बा आसवा चेव सासवा चाितिपि, सासवा चेव नो च आसविवप्पयुत्ता। अनासवा। आसवसम्पयुत्ता चाितिपि, आसविवप्पयुत्ता। आसविवप्पयुत्ता। अनासवा।

नो संयोजना...पे॰... नो गन्था...पे॰... नो ओघा...पे॰... नो योगा...पे॰... नो नीवरणा...पे॰... नो परामासा...पे॰... सारम्मणा। तयो इद्धिपादा नो चित्ता, चित्तिद्धिपादो चित्तं। तयो इद्धिपादा चेतिसका, चित्तिद्धिपादो अचेतिसको। तयो इद्धिपादा चित्तसम्पयुत्ता, चित्तिद्धिपादो न वत्तब्बो चित्तेन सम्पयुत्तोतिपि, चित्तेन विष्पयुत्तोतिपि। तयो इद्धिपादा चित्तसंसहा, चित्तिद्धिपादो न वत्तब्बो चित्तेन संसहोतिपि, चित्तेन विसंसहोतिपि। तयो इद्धिपादा चित्तसमुद्वाना, चित्तिद्धिपादो नो चित्तसमुद्वानो। तयो इद्धिपादा चित्तसहभुनो, चित्तिद्धिपादो नो चित्तसहभू। तयो इद्धिपादा चित्तानुपरिवित्तनो, चित्तिद्धिपादो नो चित्तसंसहसमुद्वानसहभुनो, चित्तिद्धिपादो नो चित्तसंसहसमुद्वानसहभू। तयो इद्धिपादा चित्तसंसहसमुद्वानानुपरिवित्तनो, चित्तिद्धिपादो नो चित्तसंसहसमुद्वानसहभू। तयो इद्धिपादा चित्तसंसहसमुद्वानानुपरिवित्तनो, चित्तिद्धिपादो नो चित्तसंसहसमुद्वानानुपरिवित्तनो,

तयो इद्धिपादा बाहिरा, चित्तिद्धिपादो अज्झत्तिको। नो उपादा। अनुपादिन्ना। नो उपादाना...पे॰... नो किलेसा...पे॰... न दस्सनेन पहातब्बा। न भावनाय पहातब्बा। न दस्सनेन पहातब्बहेतुका। न भावनाय पहातब्बहेतुका। सिया सवितक्का, सिया अवितक्का। सिया सविचारा, सिया अविचारा। सिया सप्पीतिका, सिया अप्पीतिका। सिया पीतिसहगता, सिया न पीतिसहगता। सिया उपेक्खासहगता। सिया उपेक्खासहगता। न कामावचरा। न रूपावचरा। न अरूपावचरा। अपरियापन्ना। निय्यानिका। नियता। अनुत्तरा। अरणाति।

पञ्हापुच्छकं।

इद्धिपादविभङ्गो निट्ठितो।

# १०. बोज्झङ्गविभङ्गो

# १. सुत्तन्तभाजनीयं

४६६. सत्त बोज्झङ्गा — सतिसम्बोज्झङ्गो, धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो, वीरियसम्बोज्झङ्गो, पीतिसम्बोज्झङ्गो,

पस्सद्धिसम्बोज्झङ्गो, समाधिसम्बोज्झङ्गो, उपेक्खासम्बोज्झङ्गो।

**४६७**. तत्थ कतमो सितसम्बोज्झङ्गो? इध भिक्खु सितमा होति परमेन सितनेपक्केन समन्नागतो, चिरकतिम्प चिरभासितिम्प सिरता होति अनुस्सिरता — अयं वृच्चित ''सितसम्बोज्झङ्गो''।

सो तथा सतो विहरन्तो तं धम्मं पञ्जाय पविचिनति पविचरित परिवीमंसमापज्जित — अयं वुच्चित ''धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गो''।

तस्स तं धम्मं पञ्जाय पविचिनतो पविचरतो परिवीमंसमापज्जतो आरद्धं होति वीरियं असल्लीनं — अयं वुच्चित ''वीरियसम्बोज्झङ्गो''।

आरद्भवीरियस्स उप्पञ्जित पीति निरामिसा — अयं वृच्चित ''पीतिसम्बोज्झङ्गो''।

पीतिमनस्स कायोपि पस्सम्भित, चित्तम्पि पस्सम्भित — अयं वृच्चित ''पस्सिद्धसम्बोज्झङ्गो''।

पस्सद्धकायस्स सुखिनो चित्तं समाधियति — अयं वृच्चित "समाधिसम्बोज्झङ्गो"।

सो तथा समाहितं चित्तं साधुकं अज्झ्पेक्खिता होति — अयं वुच्चित "उपेक्खासम्बोज्झङ्गो"।

**४६८**. सत्त बोज्झङ्गा — सितसम्बोज्झङ्गो, धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो, वीरियसम्बोज्झङ्गो, पीतिसम्बोज्झङ्गो, परसिद्धसम्बोज्झङ्गो, समाधिसम्बोज्झङ्गो, उपेक्खासम्बोज्झङ्गो।

**४६९**. तत्थ कतमो सितसम्बोज्झङ्गो? अत्थि अज्झत्तं धम्मेसु सित, अत्थि बिहद्धा धम्मेसु सित। यदिप अज्झत्तं धम्मेसु सित तदिप सितसम्बोज्झङ्गो अभिञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्ति। यदिप बिहद्धा धम्मेसु सित तदिप सितसम्बोज्झङ्गो अभिञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्ति।

तत्थ कतमो धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गो? अत्थि अज्झत्तं धम्मेसु पिवचयो, अत्थि बिहद्धा धम्मेसु पिवचयो। यदिप अज्झत्तं धम्मेसु पिवचयो तदिप धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गो अभिञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्ति। यदिप बिहद्धा धम्मेसु पिवचयो तदिप धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गो अभिञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्ति।

तत्थ कतमो वीरियसम्बोज्झङ्गो? अत्थि कायिकं वीरियं, अत्थि चेतिसकं वीरियं। यदिप कायिकं वीरियं तदिप वीरियसम्बोज्झङ्गो अभिञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति। यदिप चेतिसकं वीरियं तदिप वीरियसम्बोज्झङ्गो अभिञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति।

तत्थ कतमो पीतिसम्बोज्झङ्गो? अत्थि सवितक्कसविचारा पीति, अत्थि अवितक्कअविचारा पीति। यदिप सवितक्कसविचारा पीति तदिप पीतिसम्बोज्झङ्गो अभिञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति। यदिप अवितक्कअविचारा पीति तदिप पीतिसम्बोज्झङ्गो अभिञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति।

तत्थ कतमो पस्सद्धिसम्बोज्झङ्गो? अत्थि कायपस्सद्धि [कायप्पस्सद्धि (स्या॰ क॰)], अत्थि चित्तपस्सद्धि

[चित्तप्पस्सद्धि (स्या॰ क॰)]। यदिप कायपस्सद्धि तदिप पस्सद्धिसम्बोज्झङ्गो अभिञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति। यदिप चित्तपस्सद्धि तदिप पस्सद्धिसम्बोज्झङ्गो अभिञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति।

तत्थ कतमो समाधिसम्बोज्झङ्गो? अत्थि सवितक्को सविचारो समाधि, अत्थि अवितक्को अविचारो समाधि। यदिप सवितक्को सविचारो समाधि तदिप समाधिसम्बोज्झङ्गो अभिञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्ति। यदिप अवितक्को अविचारो समाधि तदिप समाधिसम्बोज्झङ्गो अभिञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्ति।

तत्थ कतमो उपेक्खासम्बोज्झङ्गो? अत्थि अज्झत्तं धम्मेसु उपेक्खा, अत्थि बहिद्धा धम्मेसु उपेक्खा। यदिप अज्झत्तं धम्मेसु उपेक्खा तदिप उपेक्खासम्बोज्झङ्गो अभिञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्ति। यदिप बहिद्धा धम्मेसु उपेक्खा तदिप उपेक्खासम्बोज्झङ्गो अभिञ्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्ति।

४७०. सत्त बोज्झङ्गा — सितसम्बोज्झङ्गो, धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गो, वीरियसम्बोज्झङ्गो, पीतिसम्बोज्झङ्गो, पस्सिद्धिसम्बोज्झङ्गो, समाधिसम्बोज्झङ्गो, उपेक्खासम्बोज्झङ्गो।

४७१. तत्थ कतमो सितसम्बोज्झङ्गो? इध भिक्खु सितसम्बोज्झङ्गं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपिरणामिं, धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गं भावेति...पे०... वीरियसम्बोज्झङ्गं भावेति... पीतिसम्बोज्झङ्गं भावेति... पस्सिद्धसम्बोज्झङ्गं भावेति... समाधिसम्बोज्झङ्गं भावेति... उपेक्खासम्बोज्झङ्गं भावेति विवेकनिस्सितं विरागिनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपिरणामिं।

## सुत्तन्तभाजनीयं।

## २. अभिधम्मभाजनीयं

४७२. सत्त बोज्झङ्गा — सितसम्बोज्झङ्गो, धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गो, वीरियसम्बोज्झङ्गो, पीतिसम्बोज्झङ्गो, पस्सिद्धिसम्बोज्झङ्गो, समाधिसम्बोज्झङ्गो, उपेक्खासम्बोज्झङ्गो।

४७३. तत्थ कतमे सत्त बोज्झङ्गा? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये सत्त बोज्झङ्गा होन्ति — सितसम्बोज्झङ्गो...पे०... उपेक्खासम्बोज्झङ्गो।

४७४. तत्थ कतमो सितसम्बोज्झङ्गो? या सित अनुस्सित...पे॰... सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित ''सितसम्बोज्झङ्गो''।

तत्थ कतमो धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो? या पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिहि धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चति ''धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो''।

तत्थ कतमो वीरियसम्बोज्झङ्गो? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''वीरियसम्बोज्झङ्गो''। तत्थ कतमो पीतिसम्बोज्झङ्गो? या पीति पामोज्जं आमोदना पमोदना हासो पहासो वित्ति ओदग्यं [ओदग्गं (सी॰) ध॰ स॰ ९] अत्तमनता चित्तस्स पीतिसम्बोज्झङ्गो — अयं वुच्चित ''पीतिसम्बोज्झङ्गो''।

तत्थ कतमो पस्सद्धिसम्बोज्झङ्गो? या वेदनाक्खन्थस्स सञ्जाक्खन्थस्स सङ्खारक्खन्थस्स विञ्जाणक्खन्थस्स पस्सद्धि पटिप्पस्सद्धि पस्सम्भना पटिप्पस्सम्भना पटिप्पस्सिम्भितत्तं पस्सद्धिसम्बोज्झङ्गो — अयं वुच्चित ''पस्सद्धिसम्बोज्झङ्गो''।

तत्थ कतमो समाधिसम्बोज्झङ्गो? या चित्तस्स ठिति...पे॰... सम्मासमाधि समाधिसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''समाधिसम्बोज्झङ्गो''।

तत्थ कतमो उपेक्खासम्बोज्झङ्गो? या उपेक्खा उपेक्खना अज्झुपेक्खना मज्झत्तता चित्तस्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गो — अयं वुच्चित ''उपेक्खासम्बोज्झङ्गो''। इमे वुच्चिन्त सत्त बोज्झङ्गा। अवसेसा धम्मा सत्तिह बोज्झङ्गेहि सम्पयुत्ता।

४७५. सत्त बोज्झङ्गा — सतिसम्बोज्झङ्गो...पे०... उपेक्खासम्बोज्झङ्गो।

४७६. तत्थ कतमो सितसम्बोज्झङ्गो? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, या तस्मिं समये सित अनुस्सित सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित ''सितसम्बोज्झङ्गो''। अवसेसा धम्मा सितसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा पीतिसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा परितसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा परितसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा परितसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा समाधिसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता।

तत्थ कतमो उपेक्खासम्बोज्झङ्गो? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, या तस्मिं समये उपेक्खा उपेक्खना अज्झुपेक्खना मज्झत्तता चित्तस्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गो — अयं वुच्चित ''उपेक्खासम्बोज्झङ्गो''। अवसेसा धम्मा उपेक्खासम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता।

४७७. सत्त बोज्झङ्गा — सतिसम्बोज्झङ्गो...पे॰... उपेक्खासम्बोज्झङ्गो।

४७८. तत्थ कतमे सत्त बोज्झङ्गा? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि ...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, यो तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति — इमे धम्मा कुसला। तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जतं, तस्मिं समये सत्त बोज्झङ्गा होन्ति — सितसम्बोज्झङ्गो...पे॰... उपेक्खासम्बोज्झङ्गो।

४७९. तत्थ कतमो सितसम्बोज्झङ्गो? या सित अनुस्सित...पे॰... सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''सितसम्बोज्झङ्गो''...पे॰...।

तत्थ कतमो उपेक्खासम्बोज्झङ्गो? या उपेक्खा उपेक्खना अज्झुपेक्खना मज्झत्तता चित्तस्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गो —

अयं वुच्चित ''उपेक्खासम्बोज्झङ्गो''। इमे वुच्चिन्त ''सत्त बोज्झङ्गा''। अवसेसा धम्मा सत्तिह बोज्झङ्गेहि सम्पयुत्ता। ४८०. सत्त बोज्झङ्गा — सितसम्बोज्झङ्गो...पे॰... उपेक्खासम्बोज्झङ्गो।

४८१. तत्थ कतमो सितसम्बोज्झङ्गो? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, या तस्मिं समये सित अनुस्सित सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित "सितसम्बोज्झङ्गो"। अवसेसा धम्मा सितसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा वीरियसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा पीतिसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा परसिद्धसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा परितसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा परसिद्धसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा परितसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा परसिद्धसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा समाधिसम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता।

तत्थ कतमो उपेक्खासम्बोज्झङ्गो? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जतं, या तस्मिं समये उपेक्खा उपेक्खा अज्झपेक्खना मज्झत्तता चित्तस्स उपेक्खासम्बोज्झङ्गो — अयं वुच्चिति "उपेक्खासम्बोज्झङ्गो"। अवसेसा धम्मा उपेक्खासम्बोज्झङ्गसम्पयुत्ता।

#### अभिधम्मभाजनीयं।

## ३. पञ्हापुच्छकं

४८२. सत्त बोज्झङ्गा — सितसम्बोज्झङ्गो, धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गो, वीरियसम्बोज्झङ्गो, पीतिसम्बोज्झङ्गो, पस्सिद्धिसम्बोज्झङ्गो, समाधिसम्बोज्झङ्गो, उपेक्खासम्बोज्झङ्गो।

४८३. सत्तन्नं बोज्झङ्गानं कित कुसला, कित अकुसला, कित अब्याकता...पे०... कित सरणा, कित अरणा?

## १. तिकं

**४८४**. सिया कुसला, सिया अब्याकता। पीतिसम्बोज्झङ्गो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो; छ बोज्झङ्गा सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्मा। अनुपादिन्नअनुपादानिया। असंकिलिट्ठअसंकिलेसिका। सिया सिवतक्कसिवचारा, सिया अवितक्कविचारमत्ता, सिया अवितक्कअविचारा। पीतिसम्बोज्झङ्गो न पीतिसहगतो, सुखसहगतो, न उपेक्खासहगतो; छ बोज्झङ्गा सिया पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, सिया उपेक्खासहगता। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका। सिया अपचयगामिनो, सिया नेवाचयगामिनापचयगामिनो। सिया सेक्खा, सिया असेक्खा। अप्पमाणा। अप्पमाणारम्मणा। पणीता। सिया सम्मत्तनियता, सिया अनियता। न मग्गारम्मणा, सिया मग्गहेतुका, सिया मग्गाधिपतिनो; सिया न वत्तब्बा

मग्गहेतुकातिपि, मग्गाधिपतिनोतिपि। सिया उप्पन्ना, सिया अनुप्पन्ना, सिया उप्पादिनो। सिया अतीता, सिया अनागता, सिया पच्चुप्पन्ना। न वत्तब्बा अतीतारम्मणातिपि, अनागतारम्मणातिपि, पच्चुप्पन्नारम्मणातिपि। सिया अज्झत्ता, सिया बहिद्धा, सिया अज्झत्तबहिद्धा। बहिद्धारम्मणा। अनिदस्सनअप्पटिघा।

# २. दुकं

४८५. धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गो हेतु, छ बोज्झङ्गा हेतुसम्पयुत्ता। धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गो हेतु चेव सहेतुको च, छ बोज्झङ्गा न वत्तब्बा हेतू चेव सहेतुका चित्त, सहेतुका चेव न च हेतू। धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गो हेतु चेव हेतुसम्पयुत्ता चित्र, हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू। छ बोज्झङ्गा न हेतू सहेतुका, धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गो न वत्तब्बो न हेतुसहेतुकोतिपि, न हेतुअहेतुकोतिपि। सप्पच्चया। सङ्ख्वता। अनिदस्सना। अप्पटिघा। अरूपा। लोकुत्तरा। केनिच विञ्जेय्या, केनिच न विञ्जेय्या। नो आसवा। अनासवा आसविवप्पयुत्ता। न वत्तब्बा आसवा चेव सासवा चितिपि, सासवा चेव नो च आसवितिपि। आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता चित्तिपि, आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवितिपि। आसविवप्पयुत्ता। अनासवा। नो संयोजना...पे॰... नो गन्था...पे॰... नो ओघा...पे॰... नो योगा...पे॰... नो नीवरणा...पे॰... नो परामासा...पे॰... सारम्मणा। नो चित्ता। चेतिसका। चित्तसम्पयुत्ता। चित्तसंसद्वा। चित्तसमुद्वाना। चित्तसहभुनो। चित्तानुपरिवित्तनो। चित्तसंसद्वसमुद्वाना। चित्तसंसद्वसमुद्वाना। चित्तसंसद्वसमुद्वाना। चित्तसंसद्वसमुद्वाना। चित्तसंसद्वसमुद्वाना। ना उपादा। अनुपादिन्ता। नो उपादाना...पे॰... नो किलेसा...पे॰... न दस्सनेन पहातब्बा। न भावनाय पहातब्बा। न दस्सनेन पहातब्बहेतुका। न भावनाय पहातब्बहेतुका। सिया सिवतक्का, सिया अवितक्का। सिया सिवचारा, सिया अविचारा।

पीतिसम्बोज्झङ्गो अप्पीतिको, छ बोज्झङ्गा सिया सप्पीतिका, सिया अप्पीतिका। पीतिसम्बोज्झङ्गो न पीतिसहगतो, छ बोज्झङ्गा सिया पीतिसहगता, सिया न पीतिसहगता। पीतिसम्बोज्झङ्गो सुखसहगतो, छ बोज्झङ्गा सिया सुखसहगता, सिया न सुखसहगता। पीतिसम्बोज्झङ्गो न उपेक्खासहगतो, छ बोज्झङ्गा सिया उपेक्खासहगता, सिया न उपेक्खासहगता। न कामावचरा। न रूपावचरा। न अरूपावचरा। अपरियापन्ना। सिया निय्यानिका, सिया अनिय्यानिका। सिया नियता, सिया अनियता। अनुत्तरा। अरणाति।

पञ्हापुच्छकं।

बोज्झङ्गविभङ्गो निद्वितो।

# ११. मग्गङ्गविभङ्गो

## १. सुत्तन्तभाजनीयं

**४८६**. अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो, सेय्यथिदं — सम्मादिट्ठि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासित, सम्मासमाधि।

४८७. तत्थ कतमा सम्मादिद्वि? दुक्खे जाणं, दुक्खसमुदये जाणं, दुक्खिनरोधे जाणं, दुक्खिनरोधगामिनिया पटिपदाय

ञाणं — अयं वुच्चति "सम्मादिद्वि"।

तत्थ कतमो सम्मासङ्कप्पो? नेक्खम्मसङ्कप्पो, अब्यापादसङ्कप्पो, अविहिंसासङ्कप्पो — अयं वुच्चित ''सम्मासङ्कप्पो''।

तत्थ कतमा सम्मावाचा? मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय वेरमणी, फरुसाय वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी — अयं वुच्चित ''सम्मावाचा''।

तत्थ कतमो सम्माकम्मन्तो? पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी — अयं वुच्चित ''सम्माकम्मन्तो''।

तत्थ कतमो सम्माआजीवो? इध अरियसावको मिच्छाआजीवं पहाय सम्माआजीवेन जीविकं कप्पेति — अयं वुच्चित ''सम्माआजीवो''।

तत्थ कतमो सम्मावायामो? इध भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित, उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमित वीरियं आरभित चित्तं पग्गण्हाति पदहित — अयं वुच्चित ''सम्मावायामो''।

तत्थ कतमा सम्मासित? इध भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं, धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरित आतापी सम्पजानो सितमा विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं — अयं वुच्चित ''सम्मासित''।

तत्थ कतमो सम्मासमाधि? इध भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सिवतक्कं सिवचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरित; वितक्किवचारानं वूपसमा अज्झत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पञ्ज विहरित; पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरित सतो च सम्पजानो सुखञ्च कायेन पिटसंवेदित, यं तं अरिया आचिक्खन्ति "उपेक्खको सितमा सुखिवहारी"ति तितयं झानं उपसम्पञ्ज विहरित; सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासितपारिसुद्धिं चतुत्थं झानं उपसम्पञ्ज विहरित — अयं वुच्चित "सम्मासमाधि"।

- ४८८. अरियो अडुङ्गिको मग्गो, सेय्यथिदं सम्मादिड्डि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासित, सम्मासमाधि।
- ४८९. तत्थ कतमा सम्मादिष्ठि? इध भिक्खु सम्मादिष्ठिं भावेति विवेकिनिस्सितं विरागिनिस्सितं निरोधिनिस्सितं वोस्सग्गपिरणामिं, सम्मासङ्कप्पं भावेति...पे॰... सम्मावाचं भावेति...पे॰... सम्माकम्मन्तं भावेति...पे॰... सम्मावाचामं भावेति...पे॰... सम्मासितं भावेति...पे॰... सम्मासितं भावेति...पे॰... सम्मासितं विवेकिनिस्सितं विरागिनिस्सितं निरोधिनिस्सितं वोस्सगगपिरणामिं।

## सुत्तन्तभाजनीयं।

#### २. अभिधम्मभाजनीयं

- **४९०**. अट्ठङ्गिको मग्गो सम्मादिद्वि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासित, सम्मासमाधि।
- ४९१. तत्थ कतमो अट्ठिङ्गको मग्गो? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये अट्ठिङ्गको मग्गो होति सम्मादिट्ठि...पे०... सम्मासमाधि।
- ४९२. तत्थ कतमा सम्मादिद्वि? या पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं अयं वुच्चित ''सम्मादिद्वि''।

तत्थ कतमो सम्मासङ्कप्पो? यो तक्को वितक्को सङ्कप्पो अप्पना ब्यप्पना चेतसो अभिनिरोपना सम्मासङ्कप्पो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मासङ्कप्पो''।

तत्थ कतमा सम्मावाचा? या चतूहि वचीदुच्चरितेहि आरित विरित पटिविरित वेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्झापत्ति वेलाअनितक्कमो सेतुघातो सम्मावाचा मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मावाचा''।

तत्थ कतमो सम्माकम्मन्तो? या तीहि कायदुच्चरितेहि आरित विरित पटिविरित वेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्झापित्त वेलाअनितक्कमो सेतुघातो सम्माकम्मन्तो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वृच्चित ''सम्माकम्मन्तो''।

तत्थ कतमो सम्माआजीवो? या मिच्छाआजीवा आरित विरित पटिविरित वेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्झापित वेलाअनितक्कमो सेतुघातो सम्माआजीवो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वृच्चित ''सम्माआजीवो''।

तत्थ कतमो सम्मावायामो? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वृच्चित ''सम्मावायामो''।

तत्थ कतमा सम्मासित? या सित अनुस्सित...पे॰... सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वृच्चित ''सम्मासित''।

तत्थ कतमो सम्मासमाधि? या चित्तस्स ठिति...पे॰... सम्मासमाधि समाधिसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वृच्चित ''सम्मासमाधि''। अयं वृच्चित ''अट्ठिङ्गको मग्गो''। अवसेसा धम्मा अट्ठिङ्गकेन मग्गेन सम्पयुत्ता।

- ४९३. पञ्चिङ्गको मग्गो सम्मादिद्वि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावायामो, सम्मासित, सम्मासमाधि।
- ४९४. तत्थ कतमो पञ्चिङ्गिको मग्गो? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपटिपदं

दन्थाभिञ्ञं, तस्मिं समये पञ्चिङ्गको मग्गो होति — सम्मादिद्वि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावायामो, सम्मासित, सम्मासमाधि।

४९५. तत्थ कतमा सम्मादिट्ठि? या पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मादिट्ठि''।

तत्थ कतमो सम्मासङ्कप्पो? यो तक्को वितक्को...पे॰... सम्मासङ्कप्पो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मासङ्कप्पो''।

तत्थ कतमो सम्मावायामो? यो चेतिसको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो वीरियसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मावायामो''।

तत्थ कतमा सम्मासित? या सित अनुस्सित...पे॰... सम्मासित सितसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मासित''।

तत्थ कतमो सम्मासमाधि? या चित्तस्स ठिति...पे॰... सम्मासमाधि समाधिसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपरियापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मासमाधि''। अयं वुच्चित ''पञ्चिङ्गको मग्गो''। अवसेसा धम्मा पञ्चिङ्गकेन मग्गेन सम्पयुत्ता।

४९६. पञ्चिङ्गको मग्गो — सम्मादिद्वि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावायामो, सम्मासित, सम्मासमाधि।

४९७. तत्थ कतमा सम्मादिहि? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिहिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, या तस्मिं समये पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिहि धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मादिहि''। अवसेसा धम्मा सम्मादिहिया सम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा सम्मात्वायामेन सम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा सम्मासित्या सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमो सम्मासमाधि? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, या तस्मिं समये चित्तस्स ठिति...पे०... सम्मासमाधि समाधिसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित ''सम्मासमाधि''। अवसेसा धम्मा सम्मासमाधिना सम्पयुत्ता।

४९८. अट्ठिङ्गको मग्गो — सम्मादिट्ठि...पे॰... सम्मासमाधि।

४९९. तत्थ कतमो अडुङ्गिको मग्गो? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिड्डिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जतं, तस्मिं समये अडुङ्गिको मग्गो होति — सम्मादिड्डि...पे॰... सम्मासमाधि। अयं वुच्चित "अडुङ्गिको मग्गो"। अवसेसा धम्मा

अट्ठङ्गिकेन मग्गेन सम्पयुत्ता।

५००. पञ्चिङ्गको मग्गो — सम्मादिद्वि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावायामो, सम्मासित, सम्मासमाधि।

५०१. तत्थ कतमो पञ्चिङ्गको मग्गो? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जतं, तस्मिं समये पञ्चिङ्गको मग्गो होति — सम्मादिद्वि, सम्मासङ्कष्णो, सम्मावायामो, सम्मासिति, सम्मासमाधि। अयं वुच्चित ''पञ्चिङ्गको मग्गो''। अवसेसा धम्मा पञ्चिङ्गकेन मग्गेन सम्पयुत्ता।

५०२. पञ्चिङ्गको मग्गो — सम्मादिद्वि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावायामो, सम्मासित, सम्मासमाधि।

**५०३**. तत्थ कतमा सम्मादिष्ठि? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिष्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जतं, या तस्मिं समये पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिष्ठि धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चिति ''सम्मादिष्ठि''। अवसेसा धम्मा सम्मादिष्ठिया सम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा सम्मासङ्कष्पेन सम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा सम्मावायामेन सम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा सम्मावायामेन सम्पयुत्ता...पे॰... अवसेसा धम्मा सम्मासितया सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमो सम्मासमाधि? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिद्विगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जतं, या तस्मिं समये चित्तस्स ठिति सण्ठिति अविद्वित अविसाहारो अविक्खेपो अविसाहटमानसता समथो समाधिन्द्रियं समाधिबलं सम्मासमाधि समाधिसम्बोज्झङ्गो मग्गङ्गं मग्गपिरयापन्नं — अयं वुच्चित "सम्मासमाधि"। अवसेसा धम्मा सम्मासमाधिना सम्पयुत्ता।

#### अभिधम्मभाजनीयं।

## ३. पञ्हापुच्छकं

**५०४**. अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो, सेय्यथिदं — सम्मादिट्ठि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासित, सम्मासमाधि।

५०५. अट्ठन्नं मग्गङ्गानं कति कुसला, कति अकुसला, कति अब्याकता...पे०... कति सरणा, कति अरणा?

#### १. तिकं

**५०६**. सिया कुसला, सिया अब्याकता। सम्मासङ्कप्पो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो; सत्त मग्गङ्गा सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्मा। अनुपादिन्नअनुपादानिया। असंिकलिट्ठअसंिकलेसिका। सम्मासङ्कप्पो अवितक्कविचारमत्तो; सत्त मग्गङ्गा सिया सिवतक्कसिवचारा, सिया अवितक्कअविचारा। सम्मासङ्कप्पो पीतिसहगतो, सुखसहगतो, न उपेक्खासहगतो; सत्त मग्गङ्गा सिया पीतिसहगता, सिया अवितक्कअविचारा। सम्मासङ्कप्पो पीतिसहगतो, सुखसहगतो, न उपेक्खासहगतो; सत्त मग्गङ्गा सिया पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, सिया उपेक्खासहगता। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बो। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका। सिया अपचयगामिनो, सिया नेवाचयगामिनापचयगामिनो। सिया सेक्खा, सिया असेक्खा। अप्पमाणा। अप्पमाणारम्मणा। पणीता। सिया सम्मत्तनियता, सिया अनियता। न मग्गारम्मणा, सिया मग्गहेतुका, सिया मग्गधिपितनो; सिया न वत्तब्बा मग्गहेतुकातिपि, मग्गधिपितनोतिपि। सिया उप्पन्ना, सिया अनुप्पन्ना, सिया उप्पादिनो। सिया अतीता, सिया अनागता, सिया पच्चुप्पन्ना। न वत्तब्बा अतीतारम्मणातिपि, अनागतारम्मणातिपि, पच्चुप्पन्ना, सिया बहिद्धा, सिया अज्झत्तबहिद्धा। बहिद्धारम्मणा। अनिदस्सनअप्पटिघा।

## २. दुकं

**५०७**. सम्मादिष्ठि हेतु, सत्त मग्गङ्गा न हेतू। सहेतुका। हेतुसम्पयुत्ता। सम्मादिष्ठि हेतु चेव सहेतुका च, सत्त मग्गङ्गा न वत्तब्बा हेतू चेव सहेतुका चाति, सहेतुका चेव न च हेतू। सम्मादिष्ठि हेतु चेव हेतुसम्पयुत्ता च, सत्त मग्गङ्गा न वत्तब्बा हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता चाति, हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू। सत्त मग्गङ्गा न हेतू सहेतुका, सम्मादिष्ठि न वत्तब्बा न हेतु सहेतुकातिषि, न हेतु अहेतुकातिषि।

सप्पच्चया। सङ्ख्ता। अनिदस्सना। अप्पटिघा। अरूपा। लोकुत्तरा। केनचि विञ्ञेय्या, केनचि न विञ्ञेय्या।

नो आसवा। अनासवा। आसविवप्पयुत्ता। न वत्तब्बा आसवा चेव सासवा चाितिप, सासवा चेव नो च आसवाितिप। न वत्तब्बा आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता चाितिप, आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवाितिप। आसविवप्पयुत्ता। अनासवा।

नो संयोजना...पे॰... नो गन्था...पे॰... नो ओघा...पे॰... नो योगा...पे॰... नो नीवरणा...पे॰... नो परामासा...पे॰... सारम्मणा। नो चित्ता। चेतसिका। चित्तसम्पयुत्ता। चित्तसंसट्ठा। चित्तसमुट्ठाना। चित्तसहभुनो। चित्तानुपरिवित्तनो। चित्तसंसट्ठसमुट्ठाना। चित्तसंसट्ठसमुट्ठानसहभुनो। चित्तसंसट्ठसमुट्ठानानुपरिवित्तनो। बाहिरा। नो उपादा। अनुपादिन्ना।

नो उपादाना...पे॰... नो किलेसा...पे॰... न दस्सनेन पहातब्बा। न भावनाय पहातब्बा। न दस्सनेन पहातब्बहेतुका। न भावनाय पहातब्बहेतुका। सम्मासङ्कष्णो अवितक्को, सत्त मग्गङ्गा सिया सिवतक्का, सिया अवितक्का। सम्मासङ्कष्णो सिवारो, सत्त मग्गङ्गा सिया सिवचारा, सिया अविचारा। सम्मासङ्कष्णो सप्पीतिको, सत्त मग्गङ्गा सिया सप्पीतिका, सिया अप्पीतिका। सम्मासङ्कष्णो पीतिसहगतो, सत्त मग्गङ्गा सिया पीतिसहगता, सिया न पीतिसहगता। सम्मासङ्कष्णो सुखसहगतो, सत्त मग्गङ्गा सिया न सुखसहगता। सम्मासङ्कष्णो न उपेक्खासहगतो, सत्त मग्गङ्गा सिया उपेक्खासहगता, सिया न उपेक्खासहगता। न कामावचरा। न रूपावचरा। न अरूपावचरा। अपिरयापन्ना। सिया निय्यानिका, सिया अनिय्यानिका। सिया नियता, सिया अनियता। अनुत्तरा। अरुणाति।

## पञ्हापुच्छकं।

मग्गङ्गविभङ्गो निद्वितो।

# १२. झानविभङ्गो

## १. सुत्तन्तभाजनीयं

५०८. इध भिक्खु पातिमोक्खसंवरसंवृतो विहरति, आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खित सिक्खापदेस् इन्द्रियेस् गृत्तद्वारो भोजने मत्तञ्ज् पुब्बरत्तापररत्तं जागरियानुयोगमन्युत्तो सातच्चं नेपक्कं बोधिपक्खिकानं धम्मानं भावनानुयोगमनुयुत्तो। सो अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, सिमिञ्जिते [सिम्मिञ्जिते (सी॰ स्या॰)] पसारिते सम्पजानकारी होति, सङ्घाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति. असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति. उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति. गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति। सो विवित्तं सेनासनं भजित अरञ्ञं रुक्खमूलं पब्बतं कन्दरं गिरिगृहं सुसानं वनपत्थं अब्भोकासं पलालपूञ्जं अप्पसद्दं अप्पनिग्घोसं विजनवातं मनुस्सराहस्सेय्यकं [मनुस्सराहसेय्यकं (सी॰ स्या॰)] पटिसल्लानसारुप्पं। सो अरञ्जगतो वा रुक्खमूलगतो वा सुञ्जागारगतो वा निसीदित पल्लङ्कं आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सितं उपद्वपेत्वा। सो अभिज्झं लोके पहाय विगताभिज्झेन चेतसा विहरति, अभिज्झाय चित्तं परिसोधेति। ब्यापादपदोसं पहाय अब्यापन्नचित्तो विहरति सब्बपाणभूतहितानुकम्पी, ब्यापादपदोसा चित्तं परिसोधेति। थिनमिद्धं पहाय विगतथिनमिद्धो विहरति आलोकसञ्जी सतो सम्पजानो, थिनमिद्धा चित्तं परिसोधेति। उद्धच्चकक्कच्चं पहाय अनुद्धतो विहरति अज्झत्तं वूपसन्तचित्तो, उद्धच्चकुक्कुच्चा चित्तं परिसोधेति। विचिकिच्छं पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति अकथंकथी कुसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्तं परिसोधेति । सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्जाय दुब्बलीकरणे विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरति; वितक्कविचारानं वृपसमा अञ्झत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं द्तियं झानं उपसम्पज्ज विहरति; पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानो सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति — ''उपेक्खको सतिमा सुखविहारी''ति ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरति; सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्यङ्गमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासितपारिसुद्धिं चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति; सब्बसो रूपसञ्जानं समितक्कमा पटिघसञ्जानं अत्थङ्गमा नानत्तसञ्जानं अमनिसकारा ''अनन्तो आकासो"ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति: सब्बसो आकासानञ्चायतनं समितक्कम्म "अनन्तं विञ्ञाण''न्ति विञ्ञाणञ्चायतनं उपसम्पञ्ज विहरति: सब्बसो विञ्ञाणञ्चायतनं समितक्कम्म ''नित्थ किञ्ची''ति आकिञ्चायतनं उपसम्पञ्ज विहरति: सब्बसो आकिञ्चञ्जायतनं समितक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पञ्ज विहरति।

#### मातिका

**५०९**. ''इधा''ति इमिस्सा दिट्टिया, इमिस्सा खन्तिया, इमिस्सा रुचिया, इमिस्मं आदाये, इमिस्मं धम्मे, इमिस्मं विनये, इमिस्मं धम्मिवनये, इमिस्मं पावचने, इमिस्मं ब्रह्मचिरये, इमिस्मं सत्थुसासने। तेन वुच्चित ''इधा''ति।

- **५१०**. "भिक्खू" ति समञ्जाय भिक्खु, पटिञ्जाय भिक्खु, भिक्खतीति भिक्खु, भिक्खकोति भिक्खु, भिक्खाचरियं अञ्झुपगतोति भिक्खु, भिन्नपटधरोति भिक्खु, भिन्दित पापके अकुसले धम्मेति भिक्खु, भिन्नत्ता पापकानं अकुसलानं धम्मानं भिक्खु, ओधिसो किलेसानं पहाना भिक्खु, अनोधिसो किलेसानं पहाना भिक्खु, सेक्खो भिक्खु, असेक्खो भिक्खु, नेवसेक्खनासेक्खो भिक्खु, अग्गो भिक्खु, भद्रो भिक्खु, मण्डो भिक्खु, सारो भिक्खु, समग्गेन सङ्घेन जित्तचतुत्थेन कम्मेन अकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो भिक्खु।
- **५११**. ''पातिमोक्ख''न्ति सीलं पतिहा आदि चरणं संयमो संवरो मोक्खं पामोक्खं कुसलानं धम्मानं समापित्तया। संवरोति। कायिको अवीतिक्कमो, वाचिसको अवीतिक्कमो, कायिकवाचिसको अवीतिक्कमो। संवुतोति। इमिना पातिमोक्खसंवरेन उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो सम्पन्नो समन्नागतो। तेन वुच्चित ''पातिमोक्खसंवरसंवुतो''ति।
  - ५१२. ''विहरती''ति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति चरति विहरति। तेन वृच्चति ''विहरती''ति।
  - ५१३. "आचारगोचरसम्पन्नो"ति अत्थि आचारो, अत्थि अनाचारो।

तत्थ कतमो अनाचारो? कायिको वीतिक्कमो, वाचिसको वीतिक्कमो, कायिकवाचिसको वीतिक्कमो — अयं वुच्चित "अनाचारो"। सब्बम्पि दुस्सील्यं अनाचारो। इधेकच्चो वेळुदानेन वा पत्तदानेन वा पुप्फदानेन वा फलदानेन वा सिनानदानेन वा दन्तकट्ठदानेन वा चाटुकम्यताय वा मुग्गसूप्यताय [मुग्गसुप्पताय (सी॰)] वा पारिभटयताय वा जङ्घपेसिनकेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वा बुद्धपिटकुट्ठेन मिच्छाआजीवेन जीविकं कप्पेति — अयं वुच्चित "अनाचारो"।

तत्थ कतमो आचारो? कायिको अवीतिक्कमो, वाचिसको अवीतिक्कमो, कायिकवाचिसको अवीतिक्कमो — अयं वुच्चित "आचारो"। सब्बोपि सीलसंवरो आचारो। इधेकच्चो न वेळुदानेन न पत्तदानेन न पुप्फदानेन न फलदानेन न सिनानदानेन न दन्तकट्ठदानेन न चाटुकम्यताय न मुग्गसूप्यताय न पारिभटयताय न जङ्घपेसिनकेन न अञ्जतरञ्जतरेन बुद्धपिटकुट्ठेन मिच्छाआजीवेन जीविकं कप्पेति — अयं वुच्चित "आचारो"।

५१४. "गोचरों"ति अत्थि गोचरो, अत्थि अगोचरो।

तत्थ कतमो अगोचरो? इधेकच्चो वेसियागोचरो वा होति विधवागोचरो वा थुल्लकुमारिगोचरो वा पण्डकगोचरो वा भिक्खुनिगोचरो वा पानागारगोचरो वा, संसद्घो विहरित राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थियसावकेहि अननुलोमिकेन संसग्गेन; यानि वा पन तानि कुलानि अस्सद्धानि अप्यसन्नानि अनोपानभूतानि अक्कोसकपरिभासकानि अनत्थकामानि अहितकामानि अफासुककामानि अयोगक्खेमकामानि भिक्खूनं भिक्खुनीनं उपासकानं उपासिकानं, तथारूपानि कुलानि सेवित भजित पियरुपासित — अयं वुच्चित "अगोचरो"।

तत्थ कतमो गोचरो? इधेकच्चो न वेसियागोचरो होति न विधवागोचरो न थुल्लकुमारिगोचरो न पण्डकगोचरो न भिक्खुनिगोचरो न पानागारगोचरो, असंसद्घो विहरति राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थियसावकेहि अननुलोमिकेन संसग्गेन; यानि वा पन तानि कुलानि सद्धानि पसन्नानि ओपानभूतानि कासावपज्जोतानि इसिवातपिटवातानि अत्थकामानि हितकामानि फासुककामानि योगक्खेमकामानि भिक्खूनं भिक्खुनीनं उपासकानं उपासिकानं, तथारूपानि

कुलानि सेवति भजित पयिरुपासित — अयं वुच्चित "गोचरो"। इति इमिना च आचारेन इमिना च गोचरेन उपेतो होति...पे॰... समन्नागतो। तेन वुच्चित "आचारगोचरसम्पन्नो"ित।

**५१५**. "अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी"ति तत्थ कतमे अणुमत्ता वज्जा? यानि तानि वज्जानि अप्पमत्तकानि ओरमत्तकानि लहुसानि लहुसम्मतानि संयमकरणीयानि संवरकरणीयानि चित्तुप्पादकरणीयानि मनिसकारपिटबद्धानि — इमे वुच्चिन्ति "अणुमत्ता वज्जा"। इति इमेसु अणुमत्तेसु वज्जेसु वज्जदस्सावी च होति भयदस्सावी च आदीनवदस्सावी च निस्सरणदस्सावी च। तेन वुच्चिति "अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी"ति।

**५१६**. ''समादाय सिक्खित सिक्खापदेसू''ति तत्थ कतमा सिक्खा? चतस्सो सिक्खा — भिक्खूनं भिक्खुसिक्खा, भिक्खुनीनं भिक्खुनिसिक्खा, उपासकानं उपासकिसक्खा, उपासिकानं उपासिकिसक्खा। इमा वृच्चिन्त ''सिक्खायो''। इति इमासु सिक्खासु सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं असेसं निस्सेसं समादाय वत्तति। तेन वृच्चित ''समादाय सिक्खित सिक्खापदेसू''ति।

५१७. "इन्द्रियेस् गुत्तद्वारो"ति अत्थि इन्द्रियेस् गुत्तद्वारता, अत्थि अगुत्तद्वारता।

तत्थ कतमा इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारता? इधेकच्चो चक्खुना रूपं दिस्वा निमित्तग्गाही होति अनुब्यञ्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय न पटिपज्जित, न रक्खित चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रियं न संवरं आपज्जित। सोतेन सद्दं सुत्वा...पे०... घानेन गन्धं घायित्वा... पे०... जिव्हाय रसं सायित्वा...पे०... कायेन फोट्टब्बं फुिसत्वा...पे०... मनसा धम्मं विञ्ञाय निमित्तग्गाही होति अनुब्यञ्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं मिनिन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय न पटिपज्जित, न रक्खित मिनिन्द्रियं, मिनिन्द्रियं न संवरं आपज्जित। या इमेसं छन्नं इन्द्रियानं अगुत्ति अगोपना अनारक्खो असंवरो — अयं वुच्चित ''इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारता''।

तत्थ कतमा इन्द्रियेसु गुत्तद्वारता? इधेकच्चो चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय पिटपज्जित, रक्खित चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्जित। सोतेन सद्दं सुत्वा...पे॰... घानेन गन्थं घायित्वा...पे॰... जिव्हाय रसं सायित्वा...पे॰... कायेन फोट्ठब्बं फुिसत्वा...पे॰... मनसा धम्मं विञ्जाय न निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही। जत्वाधिकरणमेनं मिनिन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय पिटपज्जित, रक्खित मिनिन्द्रियं, मिनिन्द्रियं संवरं आपज्जित। या इमेसं छन्नं इन्द्रियानं गुत्ति गोपना आरक्खो संवरो — अयं वुच्चित ''इन्द्रियेसु गुत्तद्वारता''। इमाय इन्द्रियेसु गुत्तद्वारताय उपेतो होति समुपेतो...पे॰... समन्नागतो। तेन वुच्चित ''इन्द्रियेसु गुत्तद्वारों'ति।

५१८. "भोजने मत्तञ्जू"ति अत्थि भोजने मत्तञ्जुता, अत्थि भोजने अमत्तञ्जुता।

तत्थ कतमा भोजने अमत्तञ्जुता? इधेकच्चो अप्पटिसङ्खा अयोनिसो आहारं आहारेति दवाय मदाय मण्डनाय विभूसनाय। या तत्थ असन्तुद्विता अमत्तञ्जुता अप्पटिसङ्खा भोजने — अयं वृच्चित ''भोजने अमत्तञ्जुता''ति। तत्थ कतमा भोजने मत्तञ्जुता? इधेकच्चो पिटसङ्खा योनिसो आहारं आहारेति — "नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय विहिंसूपरितया ब्रह्मचिरयानुग्गहाय, इति पुराणञ्च वेदनं पिटहङ्खामि नवञ्च वेदनं न उप्पादेस्सामि यात्रा च मे भिवस्सिति अनवज्जता च फासु विहारो चा"ति। या तत्थ सन्तुद्विता मत्तञ्जुता पिटसङ्खा भोजने — अयं वुच्चिति "भोजने मत्तञ्जुता"। इमाय भोजने मत्तञ्जुताय उपेतो होति...पे०... समन्नागतो। तेन वुच्चिति "भोजने मत्तञ्जु"ति।

- **५१९**. कथञ्च भिक्खु पुब्बरत्तापररत्तं जागरियानुयोगमनुयुत्तो होति? इध भिक्खु दिवसं चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति, रित्तया पठमयामं चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति, रित्तया मिज्झमयामं दिक्खणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेति पादे पादं [पादेन पादं (स्या॰)] अच्चाधाय सतो सम्पजानो उट्ठानसञ्जं मनिसकरित्वा, रित्तया पिच्छिमयामं पच्चुद्वाय चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति। एवं भिक्खु पुब्बरत्तापररत्तं जागरियानुयोगमनुयुत्तो।
  - ५२०. ''सातच्च''न्ति । यो चेतसिको वीरियारम्भो...पे॰... सम्मावायामो ।
  - ५२१. ''नेपक्क''न्ति । या पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि ।
- ५२२. "बोधिपक्खिकानं धम्मानं भावनानुयोगमनुयुत्तो"ति। तत्थ कतमे बोधिपक्खिका धम्मा? सत्त बोज्झङ्गा सितसम्बोज्झङ्गो, धम्मिवचयसम्बोज्झङ्गो, वीरियसम्बोज्झङ्गो, पीतिसम्बोज्झङ्गो, पस्सिद्धसम्बोज्झङ्गो, समाधिसम्बोज्झङ्गो, उपेक्खासम्बोज्झङ्गो। इमे वुच्चिन्त "बोधिपक्खिका धम्मा"। इति ते बोधिपक्खिके धम्मे आसेवित भावेति बहुलीकरोति। तेन वुच्चित "बोधिपक्खिकानं धम्मानं भावनानुयोगमनुयुत्तो"ति।
- ५२३. कथञ्च भिक्खु अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, सिम्पिज्जते पसारिते सम्पजानकारी होति, सङ्घाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति; गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति? इध भिक्खु सतो सम्पजानो अभिक्कमित, सतो सम्पजानो पटिक्कमित, सतो सम्पजानो आलोकित, सतो सम्पजानो विलोकिति, सतो सम्पजानो सिमञ्जेति, सतो सम्पजानो पसारेति, सतो सम्पजानकारी होति, सङ्घाटिपत्तचीवरधारणे सतो सम्पजानकारी होति, असिते पीते खायिते सायिते सतो सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सतो सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे सतो सम्पजानकारी होतीति।
- **५२४**. तत्थ कतमा सित? या सित अनुस्सित पटिस्सित सित सरणता धारणता अपिलापनता असम्मुसनता सित सितन्द्रियं सितबलं सम्मासित अयं वुच्चित ''सित''।
- **५२५**. "सम्पजानों"ति तत्थ कतमं सम्पजञ्जं? या पञ्जा पजानना विचयो पविचयो धम्मविचयो सल्लक्खणा उपलक्खणा पच्चुपलक्खणा पण्डिच्चं कोसल्लं नेपुञ्जं वेभब्या चिन्ता उपपरिक्खा भूरीमेधा परिणायिका विपस्सना सम्पजञ्जं पतोदो पञ्जा पञ्जिन्द्रियं पञ्जाबलं पञ्जासत्थं पञ्जापासादो पञ्जाआलोको पञ्जाओभासो पञ्जापज्जोतो पञ्जारतनं अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि इदं वृच्चित "सम्पजञ्जे"। इति इमाय च सितया इमिना च सम्पजञ्जेन

उपेतो होति...पे॰... समन्नागतो। एवं भिक्खु सतो सम्पजानो अभिक्कमित, सतो सम्पजानो पिटक्कमित, सतो सम्पजानो आलोकेति, सतो सम्पजानो विलोकेति, सतो सम्पजानो सिमञ्जेति, सतो सम्पजानो पसारेति, सतो सम्पजानकारी होति, सङ्घाटिपत्तचीवरधारणे सतो सम्पजानकारी होति, असिते पीते खायिते सायिते सतो सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सतो सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति।

- **५२६**. ''विवित्त''न्ति सन्तिके चेपि सेनासनं होति, तञ्च अनाकिण्णं गहट्ठेहि पब्बजितेहि। तेन तं विवित्तं। दूरे चेपि सेनासनं होति, तञ्च अनाकिण्णं गहट्ठेहि पब्बजितेहि। तेन तं विवित्तं।
- **५२७**. "सेनासन"न्ति मञ्चोपि सेनासनं, पीठिम्प सेनासनं, भिसिपि सेनासनं, बिब्बोहनिम्प [बिम्बोहनिम्प (सी॰ स्या॰)] सेनासनं, विहारोपि सेनासनं, अङ्गयोगोपि सेनासनं, पासादोपि सेनासनं, अङ्गोपि सेनासनं, माळोपि सेनासनं, लेणिम्प सेनासनं, गुहापि सेनासनं, रुक्खमूलिम्प सेनासनं, वेळुगुम्बोपि सेनासनं। यत्थ वा पन भिक्खू पिटक्कमिन्त सब्बमेतं सेनासनं।
- ५२८. ''विवित्तं सेनासनं भजती''ति इमं विवित्तं सेनासनं भजित सम्भजित सेवित निसेवित संसेवित । तेन वुच्चिति ''विवित्तं सेनासनं भजती''ति ।
  - ५२९. ''अरञ्ञ''न्ति निक्खमित्वा बहि इन्दखीला सब्बमेतं अरञ्जं।
- **५३०**. "रुक्खमूल"न्ति रुक्खमूलंयेव रुक्खमूलं। पब्बतोयेव पब्बतो। कन्दरायेव कन्दरा। गिरिगुहायेव गिरिगुहा। सुसानंयेव सुसानं। अब्भोकासोयेव अब्भोकासो। पलालपुञ्जोयेव पलालपुञ्जो।
- **५३१**. "वनपत्थ"न्ति दूरानमेतं सेनासनानं अधिवचनं। "वनपत्थ"न्ति वनसण्डानमेतं सेनासनानं अधिवचनं। "वनपत्थ"न्ति भीसनकानमेतं [भिंसनकानमेतं (सी॰ स्या॰)] सेनासनानं अधिवचनं। "वनपत्थ"न्ति सलोमहंसानमेतं सेनासनानं अधिवचनं। "वनपत्थ"न्ति परियन्तानमेतं सेनासनानं अधिवचनं। "वनपत्थ"न्ति न मनुस्सूपचारानमेतं सेनासनानं अधिवचनं। "वनपत्थ"न्ति दूरभिसम्भवानमेतं सेनासनानं अधिवचनं।
- **५३२**. "अप्पसद्द"न्त सन्तिके चेपि सेनासनं होति, तञ्च अनाकिण्णं गहट्ठेहि पब्बजितेहि। तेन तं अप्पसद्दं। दूरे चेपि सेनासनं होति, तञ्च अनाकिण्णं गहट्ठेहि पब्बजितेहि। तेन तं अप्पसद्दं।
- **५३३**. "अप्पनिग्घोसं"न्ति यदेव तं अप्पसद्दं तदेव तं अप्पनिग्घोसं। यदेव तं अप्पनिग्घोसं तदेव तं विजनवातं। यदेव तं विजनवातं तदेव तं मनुस्सराहस्सेय्यकं। यदेव तं मनुस्सराहस्सेय्यकं तदेव तं पटिसल्लानसारुप्पं।
- **५३४**. "अरञ्जगतो वा रुक्खमूलगतो वा सुञ्जागारगतो वा''ति अरञ्जगतो वा होति रुक्खमूलगतो वा सुञ्जागारगतो वा।
  - ५३५. ''निसीदित पल्लङ्कं आभुजित्वा''ति निसिन्नो होति पल्लङ्कं आभुजित्वा।

- ५३६. ''उजुं कायं पणिधाया''ति उजुको होति कायो ठितो पणिहितो।
- **५३७**. "परिमुखं सितं उपट्ठपेत्वा"ति तत्थ कतमा सित? या सित अनुस्सित पटिस्सित...पे॰... सम्मासित अयं वुच्चित "सित"। अयं सित उपद्विता होति सुपद्विता नासिकग्गे वा मुखनिमित्ते वा। तेन वुच्चित "परिमुखं सितं उपट्वपेत्वा"ति।
- **५३८**. ''अभिज्झं लोके पहाया''ति तत्थ कतमा अभिज्झा? यो रागो सारागो...पे॰... चित्तस्स सारागो अयं वुच्चित ''अभिज्झा''।

तत्थ कतमो लोको? पञ्चुपादानक्खन्धा लोको — अयं वुच्चित "लोको"। अयं अभिज्झा इमिन्ह लोके सन्ता होति सिमता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता। तेन वुच्चित "अभिज्झं लोके पहाया"ति।

- **५३९**. ''विगताभिज्झेन चेतसां''ति तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं…पे०… तज्जामनोविञ्ञाणधातु इदं वुच्चित ''चित्तं''। इदं चित्तं विगताभिज्झं होति। तेन वुच्चित ''विगताभिज्झेन चेतसां''ति।
  - ५४०. ''विहरती''ति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति चरति विहरति। तेन वुच्चित ''विहरती''ति।
- ५४१. "अभिज्झाय चित्तं परिसोधेती"ित तत्थ कतमा अभिज्झा? यो रागो सारागो...पे॰... चित्तस्स सारागो अयं वुच्चित "अभिज्झा"।

तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''चित्तं''। इदं चित्तं इमाय अभिज्झाय सोधेति विसोधेति परिसोधेति मोचेति विमोचेति परिमोचेति। तेन वुच्चित ''अभिज्झाय चित्तं परिसोधेती''ति।

५४२. ''ब्यापादपदोसं पहायां''ति अत्थि ब्यापादो, अत्थि पदोसो।

तत्थ कतमो ब्यापादो? यो चित्तस्स आघातो पटिघातो पटिघं पटिविरोधो कोपो पकोपो सम्पकोपो दोसो पदोसो सम्पदोसो चित्तस्स ब्यापित मनोपदोसो कोधो कुज्झना कुज्झितत्तं दोसो दुस्सना दुस्सितत्तं [दूसना दूसितत्तं (स्या॰)] ब्यापित्त ब्यापज्जना ब्यापज्जितत्तं विरोधो पटिविरोधो चिण्डिक्कं असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स — अयं वुच्चित ''ब्यापादो''।

तत्थ कतमो पदोसो? यो ब्यापादो सो पदोसो, यो पदोसो सो ब्यापादो। इति अयञ्च ब्यापादो अयञ्च पदोसो सन्ता होन्ति समिता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता। तेन वुच्चित ''ब्यापादपदोसं पहाया''ति।

५४३. "अब्यापन्निचत्तो"ति तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्जाणधातु — इदं वुच्चिति "चित्तं"। इदं चित्तं अब्यापन्नं होति। तेन वुच्चिति "अब्यापन्निचत्तो"ति। ५४४. ''विहरती''ति...पे०... तेन वुच्चति ''विहरती''ति।

५४५. ''ब्यापादपदोसा चित्तं परिसोधेती''ति । अत्थि ब्यापादो अत्थि पदोसो ।

तत्थ कतमो ब्यापादो? यो चित्तस्स आघातो...पे०... चण्डिक्कं असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स — अयं वुच्चित ''ब्यापादो''।

तत्थ कतमो पदोसो? यो ब्यापादो सो पदोसो, यो पदोसो सो ब्यापादो।

तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे०... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''चित्तं''। इदं चित्तं इमम्हा ब्यापादपदोसा सोधेति विसोधेति परिसोधेति मोचेति विमोचेति परिमोचेति। तेन वुच्चित ''ब्यापादपदोसा चित्तं परिसोधेती''ति।

५४६. ''थिनमिद्धं पहाया''ति अत्थि थिनं [थीनं (सी॰ स्या॰)], अत्थि मिद्धं।

तत्थ कतमं थिनं? या चित्तस्स अकल्यता अकम्मञ्जता ओलीयना सल्लीयना लीनं लीयना लीयितत्तं थिनं थियना थियितत्तं [थीयना थीयितत्तं (सी॰ स्या॰)] चित्तस्स — इदं वुच्चित ''थिनं''।

तत्थ कतमं मिद्धं? या कायस्स अकल्यता अकम्मञ्जता ओनाहो परियोनाहो अन्तोसमोरोधो मिद्धं सुप्पं पचलायिका सुप्पं सुप्पना सुप्पितत्तं — इदं वुच्चित "मिद्धं"। इति इदञ्च थिनं इदञ्च मिद्धं सन्ता होन्ति समिता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता। तेन वुच्चित "थिनमिद्धं पहाया"ति।

**५४७**. "विगतिथनिमद्धों"ति। तस्स थिनिमद्धस्स चत्तत्ता वन्तत्ता मृत्तत्ता पहीनत्ता पटिनिस्सद्वत्ता पहीनपटिनिस्सद्वत्ता। तेन वुच्चित "विगतिथनिमद्धों"ति।

५४८. ''विहरती''ति...पे॰... तेन वुच्चित ''विहरती''ति।

**५४९**. "आलोकसञ्जी"ति। तत्थ कतमा सञ्जा? या सञ्जा सञ्जानना सञ्जानितत्तं — अयं वुच्चित "सञ्जा"। अयं सञ्जा आलोका होति विवटा परिसुद्धा परियोदाता। तेन वुच्चित "आलोकसञ्जी"ति।

**५५०**. ''सतो सम्पजानो''ति। तत्थ कतमा सति? या सति अनुस्सति ...पे०... सम्मासति — अयं वुच्चति ''सित''।

तत्थ कतमं सम्पजञ्जं? या पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — इदं वुच्चित ''सम्पजञ्जं''। इति इमाय च सितया इमिना च सम्पजञ्जेन उपेतो होति...पे॰... समन्नागतो। तेन वुच्चित ''सतो सम्पजानो''ति।

५५१. ''थिनमिद्धा चित्तं परिसोधेती''ति । अत्थि थिनं, अत्थि मिद्धं ।

तत्थ कतमं थिनं...पे०... इदं वुच्चति ''थिनं''।

तत्थ कतमं मिद्धं...पे०... इदं वुच्चित "मिद्धं"।

तत्थ कतमं चित्तं...पे॰... इदं वुच्चित ''चित्तं''। इदं चित्तं इमम्हा थिनिमद्धा सोधेति विसोधेति परिसोधेति मोचेति विमोचेति परिमोचेति। तेन वुच्चित ''थिनिमद्धा चित्तं परिसोधेती''ति।

५५२. "उद्धच्चकुक्कुच्चं पहाया"ति अत्थि उद्धच्चं, अत्थि कुक्कुच्चं।

तत्थ कतमं उद्भच्चं? यं चित्तस्स उद्भच्चं अवूपसमो चेतसो विक्खेपो भन्तत्तं चित्तस्स — इदं वुच्चित ''उद्भच्चं''।

तत्थ कतमं कुक्कुच्चं? अकप्पियं कप्पियसञ्जिता, कप्पियं अकप्पियसञ्जिता, अवज्जे वज्जसञ्जिता, वज्जे अवज्जसञ्जिता, यं एवरूपं कुक्कुच्चं कुक्कुच्चायना कुक्कुच्चायितत्तं चेतसो विप्पिटसारो मनोविलेखा — इदं वुच्चित "कुक्कुच्चं"। इति इदञ्च उद्धच्चं इदञ्च कुक्कुच्चं सन्ता होन्ति सिमता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता। तेन वुच्चित "उद्धच्चकुक्कुच्चं पहायां"ति।

**५५३**. "अनुद्धतों"ति तस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स चत्तत्ता वन्तत्ता मृत्तत्ता पहीनत्ता पटिनिस्सद्वत्ता पहीनपटिनिस्सद्वता। तेन वुच्चित "अनुद्धतों"ति।

५५४. "विहरती"ति ...पे०... तेन वुच्चति "विहरती"ति।

५५५. ''वूपसन्तचित्तों''ति। तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चिति ''चित्तं''। इदं चित्तं अज्झत्तं सन्तं होति समितं वूपसन्तं। तेन वुच्चित ''अज्झत्तं वूपसन्तचित्तों''ति।

५५६. "उद्भच्चकुक्कुच्चा चित्तं परिसोधेतीं"ति अत्थि उद्भच्चं, अत्थि कुक्कुच्चं।

तत्थ कतमं उद्धच्चं? यं चित्तस्स उद्धच्चं अवूपसमो चेतसो विक्खेपो भन्तत्तं चित्तस्स — इदं वुच्चित ''उद्धच्चं''। तत्थ कतमं कुक्कुच्चं...पे॰... इदं वुच्चित ''कुक्कुच्चं''।

तत्थ कतमं चित्तं...पे॰... इदं वुच्चित ''चित्तं''। इदं चित्तं इमम्हा उद्धच्चकुक्कुच्चा सोधेति विसोधेति परिसोधेति मोचेति विमोचेति परिमोचेति। तेन वुच्चित ''उद्धच्चकुक्कुच्चा चित्तं परिसोधेती''ति।

५५७. "विचिकिच्छं पहायां"ति, तत्थ कतमा विचिकिच्छा? या कङ्क्षायना कङ्कायितत्तं विमित विचिकिच्छा द्वेळहकं द्विधापथो संसयो अनेकंसग्गाहो आसप्पना परिसप्पना अपरियोगाहणा छम्भितत्तं चित्तस्स मनोविलेखो — अयं वृच्चित "विचिकिच्छा"। अयं विचिकिच्छा सन्ता होति समिता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता। तेन वुच्चित "विचिकिच्छं पहायां"ति।

५५८. ''तिण्णविचिकिच्छो''ति, इमं विचिकिच्छं तिण्णो होति उत्तिण्णो नित्तिण्णो पारङ्गतो पारमनुप्पत्तो। तेन वृच्चित ''तिण्णविचिकिच्छो''ति।

- **५५९**. ''अकथंकथी कुसलेसु धम्मेसू''ति इमाय विचिकिच्छाय कुसलेसु धम्मेसु न कङ्ख्वाति न विचिकिच्छिति अकथंकथी होति निक्कथंकथी विकथंकथो। तेन वुच्चित ''अकथंकथी कुसलेसु धम्मेसू''ति।
- **५६०**. ''विचिकिच्छाय चित्तं परिसोधेती''ति, तत्थ कतमा विचिकिच्छा? या कङ्खा कङ्खायना कङ्खायितत्तं छिम्भितत्तं चित्तस्स मनोविलेखो — अयं वुच्चित ''विचिकिच्छा''।

तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्जाणधातु — इदं वुच्चित ''चित्तं''। इदं चित्तं इमाय विचिकिच्छाय सोधेति विसोधेति परिसोधेति मोचेति विमोचेति परिमोचेति। तेन वुच्चित ''विचिकिच्छाय चित्तं परिसोधेती''ति।

- **५६१**. ''इमे पञ्च नीवरणे पहाया''ति इमे पञ्च नीवरणा सन्ता होन्ति समिता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता। तेन वुच्चित ''इमे पञ्च नीवरणे पहाया''ति।
  - ५६२. "चेतसो उपक्किलेसे"ति इमे पञ्च नीवरणा चित्तस्स उपक्किलेसा।
- **५६३**. ''पञ्जाय दुब्बलीकरणे''ति इमेहि पञ्चिह नीवरणेहि अनुप्पन्ना चेव पञ्जा न उप्पज्जित उप्पन्ना च पञ्जा निरुज्झित। तेन वुच्चित ''पञ्जाय दुब्बलीकरणे''ति।
- **५६४**. "विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेही"ति तत्थ कतमे कामा? छन्दो कामो, रागो कामो, छन्दरागो कामो, सङ्कप्पो कामो, रागो कामो, सङ्कप्परागो कामो इमे वुच्चन्ति "कामा"।

तत्थ कतमे अकुसला धम्मा? कामच्छन्दो, ब्यापादो, थिनं, मिद्धं, उद्धच्चं, कुक्कुच्चं, विचिकिच्छा — इमे वुच्चिन्ति "अकुसला धम्मा"। इति इमेहि च कामेहि इमेहि च अकुसलेहि धम्मेहि विवित्तो होति। तेन वुच्चित "विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेही"ति।

५६५. ''सवितक्कं सविचार''न्ति अत्थि वितक्को, अत्थि विचारो।

तत्थ कतमो वितक्को? यो तक्को वितक्को सङ्कप्पो अप्पना ब्यप्पना चेतसो अभिनिरोपना सम्मासङ्कप्पो — अयं वुच्चित ''वितक्को''।

तत्थ कतमो विचारो? यो चारो विचारो अनुविचारो उपविचारो चित्तस्स अनुसन्धनता अनुपेक्खनता — अयं वुच्चित विचारो। इति इमिना च वितक्केन इमिना च विचारेन उपेतो होति...पे०... समन्नागतो। तेन वुच्चित ''सवितक्कं सविचार''न्ति।

- **५६६**. ''विवेकज''न्ति वितक्को, विचारो, पीति, सुखं, चित्तस्सेकग्गता ते इमस्मिं विवेके जाता होन्ति सञ्जाता निब्बत्ता अभिनिब्बत्ता पातुभूता। तेन वुच्चित ''विवेकज''न्ति।
  - ५६७. "पीतिसुख"न्ति अत्थि पीति, अत्थि सुखं।

तत्थ कतमा पीति? या पीति पामोज्जं आमोदना पमोदना हासो पहासो वित्ति ओदग्यं अत्तमनता चित्तस्स — अयं वुच्चित ''पीति''।

तत्थ कतमं सुखं? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — इदं वुच्चित "सुखं"। इदं सुखं इमाय पीतिया सहगतं होति सहजातं संसट्ठं सम्पयुत्तं। तेन वुच्चित "पीतिसुख"न्ति।

**५६८**. ''पठम''न्ति गणनानुपुब्बता [गणनानुपुब्बतो (स्या॰) एवमुपरिपि] पठमं। इदं पठमं समापज्जतीति पठमं।

५६९. "झान"न्ति वितक्को, विचारो, पीति, सुखं, चित्तस्सेकग्गता।

५७०. ''उपसम्पज्जा''ति यो पठमस्स झानस्स लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा।

५७१. ''विहरती''ति ...पे॰... तेन वुच्चित ''विहरती''ति।

५७२. "वितक्कविचारानं वूपसमा"ति, अत्थि वितक्को, अत्थि विचारो।

तत्थ कतमो वितक्को? यो तक्को वितक्को...पे॰... सम्मासङ्कप्पो — अयं वुच्चित ''वितक्को''।

तत्थ कतमो विचारो? यो चारो विचारो अनुविचारो उपविचारो चित्तस्स अनुसन्धनता अनुपेक्खनता — अयं वुच्चित "विचारो"। इति अयञ्च वितक्को अयञ्च विचारो सन्ता होन्ति समिता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता। तेन वुच्चित "वितक्कविचारानं वूपसमा"ति।

५७३. "अज्झत्र'न्ति यं अज्झत्तं पच्चत्तं।

५७४. "सम्पसादन"न्ति या सद्धा सद्दहना ओकप्पना अभिप्पसादो।

५७५. "चेतसो एकोदिभाव"न्ति या चित्तस्स ठिति...पे०... सम्मासमाधि।

५७६. "अवितक्कं अविचार"न्ति अत्थि वितक्को, अत्थि विचारो।

तत्थ कतमो वितक्को? यो तक्को वितक्को...पे॰... सम्मासङ्कप्पो — अयं वुच्चित ''वितक्को''।

तत्थ कतमो विचारो? यो चारो अनुचारो विचारो अनुविचारो उपविचारो चित्तस्स अनुसन्धनता अनुपेक्खनता — अयं वुच्चित "विचारो"। इति अयञ्च वितक्को अयञ्च विचारो सन्ता होति सिमता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता। तेन वृच्चित "अवितक्कं अविचार"न्ति।

५७७. ''समाधिज''न्ति सम्पसादो पीतिसुखं — ते इमस्मिं समाधिम्हि जाता होन्ति सञ्जाता निब्बत्ता अभिनिब्बत्ता पातुभूता। तेन वुच्चित ''समाधिज''न्ति।

५७८. ''पीतिसुख''न्ति अत्थि पीति, अत्थि सुखं।

तत्थ कतमा पीति...पे०... अयं वुच्चति ''पीति''।

तत्थ कतमं सुखं...पे॰... इदं वुच्चित "सुखं"। इदं सुखं इमाय पीतिया सहगतं होति सहजातं संसट्ठं सम्पयुत्तं। तेन वुच्चित "पीतिसुख"न्ति।

- ५७९. "दुतिय"न्ति गणनानुपुब्बता दुतियं। इदं दुतियं समापज्जतीति दुतियं।
- ५८०. ''झान''न्ति सम्पसादो, पीतिसुखं, चित्तस्सेकग्गता।
- ५८१. ''उपसम्पज्जा''ति यो द्तियस्स झानस्स लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा।
- ५८२. "विहरती"ति ...पे०... तेन वृच्चित "विहरती"ति।
- ५८३. ''पीतिया च विरागा''ति तत्थ कतमा पीति? या पीति पामोज्जं आमोदना पमोदना हासो पहासो वित्ति ओदग्यं अत्तमनता चित्तस्स अयं वुच्चित ''पीति''। अयं पीति सन्ता होति समिता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता। तेन वुच्चित ''पीतिया च विरागा''ति।
- ५८४. "उपेक्खको"ति तत्थ कतमा उपेक्खा? या उपेक्खा उपेक्खना अज्झुपेक्खना मज्झत्तता चित्तस्स अयं वुच्चित "उपेक्खा"। इमाय उपेक्खाय उपेतो होति...पे०... समन्नागतो। तेन वुच्चित "उपेक्खको"ति।
  - ५८५. ''विहरती''ति ...पे०... तेन वुच्चित ''विहरती''ति।
  - **५८६**. ''सतो च सम्पजानों'ति तत्थ कतमा सित? या सित अनुस्सिति...पे॰... सम्मासित अयं वुच्चित ''सितं''।

तत्थ कतमं सम्पजञ्जं? या पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिष्ठि — इदं वुच्चित ''सम्पजञ्जं''। इति इमाय च सतिया इमिना च सम्पजञ्जेन उपेतो होति...पे॰... समन्नागतो। तेन वुच्चित ''सतो च सम्पजानो''ति।

**५८७**. "सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेती"ति तत्थ कतमं सुखं? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — इदं वुच्चित "सुखं"।

तत्थ कतमो कायो? सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, विञ्जाणक्खन्धो — अयं वुच्चित ''कायो''। इदं सुखं इमिना कायेन पटिसंवेदेति। तेन वुच्चित ''सुखञ्च कायेन पटिसंवेदेती''ति।

**५८८**. "यं तं अरिया आचिक्खन्ती"ति तत्थ कतमे अरिया? अरिया वुच्चिन्ति बुद्धा च बुद्धसावका च। ते इमं आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति [पञ्जपेन्ति (सी॰ स्या॰)] पट्टपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानिं करोन्ति पकासेन्ति। तेन वृच्चिति "यं तं अरिया आचिक्खन्ती"ति।

**५८९**. "उपेक्खको सितमा सुखिवहारीं"ति तत्थ कतमा उपेक्खा? या उपेक्खा उपेक्खना अज्झुपेक्खना मज्झत्तता चित्तस्स — अयं वुच्चित "उपेक्खा"।

तत्थ कतमा सित? या सित अनुस्सित...पे०... सम्मासित — अयं वुच्चित "सित"।

तत्थ कतमं सुखं? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — इदं वुच्चित "सुखं"। इति इमाय च उपेक्खाय इमाय च सितया इमिना च सुखेन समन्नागतो इरियित वत्तिति पालेति यपेति यापेति चरित विहरित। तेन वुच्चित "उपेक्खको सितमा सुखिवहारी"ति।

- ५९०. "तितय"न्ति गणनानुपुब्बता तितयं। इदं तितयं समापज्जतीति तितयं।
- ५९१. ''झान''न्ति उपेक्खा, सित, सम्पजञ्जं, सुखं, चित्तस्सेकग्गता।
- ५९२. "उपसम्पज्जा"ति यो तितयस्स झानस्स लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा।
- ५९३. "विहरती"ति...पे०... तेन वुच्चित "विहरती"ति।
- ५९४. "सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना"ति, अत्थि सुखं, अत्थि दुक्खं।

तत्थ कतमं सुखं? यं कायिकं सातं कायिकं सुखं कायसम्फरसजं सातं सुखं वेदियतं कायसम्फरसजा साता सुखा वेदना — इदं वृच्चित ''सुखं''।

तत्थ कतमं दुक्खं? यं कायिकं असातं कायिकं दुक्खं कायसम्फरसजं असातं दुक्खं वेदियतं कायसम्फरसजा असाता दुक्खा वेदना — इदं वुच्चित ''दुक्खं''। इति इदञ्च सुखं इदञ्च दुक्खं सन्ता होन्ति सिमता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता। तेन वुच्चित ''सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना''ति।

५९५. ''पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमां''ति अत्थि सोमनस्सं, अत्थि दोमनस्सं।

तत्थ कतमं सोमनस्सं? यं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — इदं वुच्चित ''सोमनस्सं''।

तत्थ कतमं दोमनस्सं? यं चेतिसकं असातं चेतिसकं दुक्खं चेतोसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा असाता दुक्खा वेदना — इदं वुच्चित "दोमनस्सं"। इति इदञ्च सोमनस्सं इदञ्च दोमनस्सं पुब्बेव सन्ता होन्ति सिमता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता। तेन वुच्चित "पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा"ति।

**५९६**. "अदुक्खमसुख"न्ति यं चेतिसकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सजं अदुक्खमसुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा अदुक्खमसुखा वेदना। तेन वुच्चित "अदुक्खमसुख"न्ति।

- **५९७**. ''उपेक्खासितपारिसुद्धि''न्ति, तत्थ कतमा उपेक्खा? या उपेक्खा उपेक्खना अज्झुपेक्खना मज्झत्तता चित्तस्स — अयं वुच्चित ''उपेक्खा''।
- तत्थ कतमा सित? या सित अनुस्सित...पे॰... सम्मासित अयं वुच्चित ''सित"। अयं सित इमाय उपेक्खाय विवटा होति परिसुद्धा परियोदाता। तेन वुच्चित ''उपेक्खासितपारिसुद्धि''न्ति।
  - ५९८. "चतुत्थ"न्ति गणनानुपुब्बता चतुत्थं, इदं चतुत्थं समापज्जतीति चतुत्थं।
  - ५९९. "झान"न्ति उपेक्खा, सति, चित्तस्सेकग्गता।
  - ६००. ''उपसम्पज्जा''ति यो चतुत्थस्स झानस्स लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा।
  - ६०१. "विहरती"ति...पे०... तेन वृच्चित "विहरती"ति।
- **६०२**. "सब्बसो रूपसञ्जानं समितक्कमा"ित तत्थ कतमा रूपसञ्जा? रूपावचरसमापित्तं समापन्नस्स वा उपपन्नस्स वा दिट्ठधम्मसुखिवहारिस्स वा सञ्जा सञ्जानना सञ्जानितत्तं इमा वुच्चन्ति "रूपसञ्जायो"। इमा रूपसञ्जायो अतिक्कन्तो होित वीतिक्कन्तो समितक्कम्तो। तेन वुच्चित "सब्बसो रूपसञ्जानं समितक्कमा"ित।
- **६०३**. ''पटिघसञ्जानं अत्थङ्गमा''ति तत्थ कतमा पटिघसञ्जा? रूपसञ्जा सद्दसञ्जा...पे॰... फोट्ठब्बसञ्जा इमा वुच्चिन्त पटिघसञ्जायो। इमा पटिघसञ्जायो सन्ता होन्ति समिता वूपसन्ता अत्थङ्गता अब्भत्थङ्गता अप्पिता ब्यप्पिता सोसिता विसोसिता ब्यन्तीकता। तेन वुच्चित ''पटिघसञ्जानं अत्थङ्गमा''ति।
- **६०४**. "नानत्तसञ्जानं अमनिसकारा"ित तत्थ कतमा नानत्तसञ्जा? असमापन्नस्स मनोधातु समङ्गिस्स वा मनोविञ्जाणधातु समङ्गिस्स वा सञ्जानना सञ्जानितत्तं इमा वुच्चन्ति "नानत्तसञ्जायो"। इमा नानत्तसञ्जायो न मनिस करोति। तेन वुच्चित "नानत्तसञ्जानं अमनिसकारा"ित।
- **६०५**. "अनन्तो आकासो"ति, तत्थ कतमो आकासो? यो आकासो आकासगतं अघं अघगतं विवरो विवरगतं असम्फुट्ठं चतूहि महाभूतेहि अयं वुच्चित "आकासो"। तस्मिं आकासे चित्तं ठपेति सण्ठपेति अनन्तं फरित। तेन वुच्चित "अनन्तो आकासो"ति।
- **६०६**. "आकासानञ्चायतन"न्ति आकासानञ्चायतनं समापन्नस्स वा उपपन्नस्स वा दिट्ठधम्मसुखविहारिस्स वा चित्तचेतिसका धम्मा।
- **६०७**. ''उपसम्पज्जा''ति यो आकासानञ्चायतनस्स लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा।
  - ६०८. ''विहरती''ति...पे॰... तेन वुच्चित ''विहरती''ति।
  - ६०९. "सब्बसो आकासानञ्चायतनं समितक्कम्मा"ति इमं आकासानञ्चायतनं अतिक्कन्तो होति वीतिक्कन्तो

- समितक्कन्तो। तेन वुच्चित "सब्बसो आकासानञ्चायतनं समितक्कम्मा"ति।
- **६१०**. ''अनन्तं विञ्ञाण''न्ति तंयेव आकासं विञ्ञाणेन फुट्ठं मनिस करोति अनन्तं फरित। तेन वुच्चित ''अनन्तं विञ्ञाण''न्ति।
- **६११**. "विञ्ञाणञ्चायतन"न्ति विञ्ञाणञ्चायतनं समापन्नस्स वा उपपन्नस्स वा दिट्ठधम्मसुखविहारिस्स वा चित्तचेतिसका धम्मा।
  - ६१२. ''उपसम्पज्जा''ति यो विञ्ञाणञ्चायतनस्स लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा।
  - ६१३. ''विहरती''ति...पे॰... तेन वुच्चित ''विहरती''ति।
- **६१४**. ''सब्बसो विञ्ञाणञ्चायतनं समितक्कम्मा''ति इमं विञ्ञाणञ्चायतनं अतिक्कन्तो होति वीतिक्कन्तो समितक्कन्तो। तेन वुच्चित ''सब्बसो विञ्ञाणञ्चायतनं समितक्कम्मा''ति।
- **६१५**. ''नित्थ किञ्ची''ति तंयेव विञ्ञाणं भावेति विभावेति अन्तरभावेति, ''नित्थ किञ्ची''ति पस्सिति। तेन वृच्चित ''नित्थ किञ्ची''ति।
- **६१६**. "आकिञ्चञ्ञायतन"न्ति आकिञ्चञ्ञायतनं समापन्नस्स वा उपपन्नस्स वा दिद्वधम्मसुखविहारिस्स वा चित्तचेतिसका धम्मा।
  - ६१७. ''उपसम्पज्जा''ति यो आकिञ्चञ्ञायतनस्स लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा।
  - ६१८. ''विहरती''ति ...पे॰... तेन वृच्चित ''विहरती''ति।
- **६१९.** ''सब्बसो आकिञ्चञ्जायतनं समितक्कम्मा''ति इमं आकिञ्चञ्जायतनं अतिक्कन्तो होति वीतिक्कन्तो समितिक्कन्तो। तेन वुच्चित ''सब्बसो आकिञ्चञ्जायतनं समितक्कम्मा''ति।
- ''नेवसञ्जीनासञ्जी''ति तंयेव आकिञ्चञ्जायतनं सन्ततो मनिस करोति सङ्खारावसेससमापितं भावेति। तेन वुच्चित ''नेवसञ्जीनासञ्जी''ति [अयं पाठो मातिकायं नित्थि, निद्देसे पन सब्बपोत्थकेसु दिस्सिति]।
- **६२०**. "नेवसञ्जानासञ्जायतन"न्ति नेवसञ्जानासञ्जायतनं समापन्नस्स वा उपपन्नस्स वा दिट्ठधम्मसुखिवहारिस्स वा चित्तचेतिसका धम्मा।
- **६२१.** ''उपसम्पज्जा''ति यो नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा।
  - ६२२. ''विहरती''ति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति चरति विहरति। तेन वुच्चति ''विहरती''ति।

## सुत्तन्तभाजनीयं।

#### २. अभिधम्मभाजनीयं

#### १. रूपावचरकुसलं

६२३. चत्तारि झानानि — पठमं झानं, दुतियं झानं, तितयं झानं, चतुत्थं झानं।

**६२४**. तत्थ कतमं पठमं झानं? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकसिणं, तस्मिं समये पञ्चिङ्गिकं झानं होति — वितक्को, विचारो, पीति, सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित ''पठमं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं दुतियं झानं? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपित्तया मग्गं भावेति वितक्किवचारानं वूपसमा...पे॰... दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकिसणं, तस्मिं समये तिविङ्गिकं झानं होति — पीति, सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चिति ''दुतियं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं तितयं झानं? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति पीतिया च विरागा...पे०... तितयं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकिसणं, तस्मिं समये दुविङ्गकं झानं होति — सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित ''तितयं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं चतुत्थं झानं? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति सुखस्स च पहाना...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकिसणं, तस्मिं समये दुविङ्गकं झानं होति — उपेक्खा, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित "चतुत्थं झानं"। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

## चतुक्कं।

**६२५**. इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकिसणं, तस्मिं समये पञ्चिङ्गकं झानं होति — वितक्को, विचारो, पीति, सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित "पठमं झानं"। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि अवितक्कं विचारमत्तं विवेकजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकिसणं, तस्मिं समये चतुरिङ्गकं झानं होति — विचारो, पीति, सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित "दुतियं झानं"। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति वितक्किवचारानं वूपसमा...पे॰... तितयं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकिसणं, तस्मिं समये तिविङ्गकं झानं होति — पीति, सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित "तितयं झानं"। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति पीतिया च विरागा...पे०... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति

पथवीकसिणं, तस्मिं समये दुविङ्गकं झानं होति — सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित ''चतुत्थं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति सुखस्स च पहाना...पे०... पञ्चमं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकिसणं, तस्मिं समये दुविङ्गकं झानं होति — उपेक्खा, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित ''पञ्चमं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

#### पञ्चकं।

## २. अरूपावचरकुसलं

**६२६**. इध भिक्खु यस्मिं समये अरूपूपपत्तिया मग्गं भावेति सब्बसो आकिञ्चञ्जायतनं समितक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पहाना...पे०... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरित, तस्मिं समये दुविङ्गकं झानं होति — उपेक्खा, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित "चतुत्थं झानं"। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

# ३. लोकुत्तरकुसलं

६२७. चत्तारि झानानि — पठमं झानं, दुतियं झानं, तितयं झानं, चतुत्थं झानं।

**६२८**. तत्थ कतमं पठमं झानं? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये पञ्चिङ्गिकं झानं होति — वितक्को, विचारो, पीति, सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित ''पठमं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं दुतियं झानं? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया वितक्कविचारानं वूपसमा...पे०... दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपटिपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये तिविङ्गिकं झानं होति — पीति, सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित ''दुतियं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं तितयं झानं? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया पीतिया च विरागा...पे०... तितयं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये दुविङ्गकं झानं होति — सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित "तितयं झानं"। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं चतुत्थं झानं? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया सुखस्स च पहाना ...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये दुविङ्गकं झानं होति — उपेक्खा, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित ''चतुत्थं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

## चतुक्कं।

**६२९**. इथ भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये पञ्चिङ्गकं झानं होति — वितक्को, विचारो, पीति, सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित "पठमं झानं"। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि अवितक्कं विचारमत्तं विवेकजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पञ्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्ञं, तस्मिं समये चतुरिङ्गकं झानं होति विचारो पीति सुखं चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित ''दुतियं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिद्विगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया वितक्किवचारानं वूपसमा...पे॰... तितयं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये तिविङ्गिकं झानं होति — पीति, सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित "तितयं झानं"। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया पीतिया च विरागा...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपटिपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये दुविङ्गकं झानं होति — सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित ''चतुत्थं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया सुखस्स च पहाना...पे॰... पञ्चमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये दुविङ्गकं झानं होति — उपेक्खा, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित ''पञ्चमं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

#### पञ्चकं।

#### ४. रूपावचरविपाका

६३०. चत्तारि झानानि — पठमं झानं, दुतियं झानं, तितयं झानं, चतुत्थं झानं।

**६३१**. तत्थ कतमं पठमं झानं? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकिसणं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकिसणं, तस्मिं समये पञ्चिङ्गकं झानं होति — वितक्को, विचारो, पीति, सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित ''पठमं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं दुतियं झानं? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति वितक्किवचारानं वूपसमा...पे॰... दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति पथवीकिसणं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं वितक्किवचारानं वूपसमा...पे॰... दुतियं झानं...पे॰... तियं झानं...पे॰... चतुत्थं झानं...पे॰... पठमं झानं...पे॰... पञ्चमं झानं उपसम्पज्ज विहरति पथवीकिसणं, तस्मिं समये दुविङ्गकं झानं होति — उपेक्खा, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित "पञ्चमं झानं"। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता...पे॰...।

#### ५. अरूपावचरविपाका

**६३२**. इध भिक्खु यस्मिं समये अरूपूपपत्तिया मग्गं भावेति सब्बसो आकिञ्चञ्ञायतनं समितक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पहाना...पे०... चतुत्थं झानं उपसम्पञ्ज विहरित, तस्मिं समये फर्स्सो होति...पे०... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव अरूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं सब्बसो आकिञ्चञ्जायतनं समितक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पहाना...पे०... चतुत्थं झानं उपसम्पञ्ज विहरित, तस्मिं समये दुविङ्गकं झानं होति — उपेक्खा, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित ''चतुत्थं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

## ६. लोकुत्तरविपाका

६३३. चत्तारि झानानि — पठमं झानं, द्तियं झानं, तितयं झानं, चत्त्थं झानं।

**६३**४. तत्थ कतमं पठमं झानं? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जतं, तस्मिं समये पञ्चिङ्गकं झानं होति — वितक्को, विचारो, पीति, सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित ''पठमं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं दुतियं झानं? इध भिक्खु यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया वितक्किवचारानं वूपसमा...पे॰... दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स झानस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं वितक्किवचारानं वूपसमा...पे॰... दुतियं झानं ...पे॰... तितयं झानं...पे॰... चतुत्थं झानं...पे॰... पठमं झानं...पे॰... पञ्चमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जतं, तिस्मिं समये दुविङ्गकं झानं होति — उपेक्खा, चित्तस्सेकग्गता। इदं वृच्चित ''पञ्चमं झानं"। अवसेसा धम्मा झानसम्पय्ता।

#### ७. रूपारूपावचरकिरिया

६३५. चत्तारि झानानि — पठमं झानं, दुतियं झानं, तितयं झानं, चतुत्थं झानं।

**६३६**. तत्थ कतमं पठमं झानं? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपावचरं झानं भावेति किरियं नेव कुसलं नाकुसलं न च कम्मिवपाकं दिट्ठधम्मसुखिवहारं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरित पथवीकिसणं, तस्मिं समये पञ्चिङ्गिकं झानं होति — वितक्को, विचारो, पीति, सुखं, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित ''पठमं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं दुतियं झानं? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपावचरं झानं भावेति किरियं नेव कुसलं नाकुसलं न च कम्मविपाकं दिट्ठधम्मसुखविहारं वितक्कविचारानं वूपसमा...पे॰... दुतियं झानं...पे॰... तितयं झानं...पे॰... चतुत्थं झानं...पे॰... पठमं झानं...पे॰... पञ्चमं झानं उपसम्पञ्ज विहरति पथवीकसिणं, तस्मिं समये दुवङ्गिकं झानं होति — उपेक्खा, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित "पञ्चमं झानं"। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ता।

**६३७**. इथ भिक्खु यस्मिं समये अरूपावचरं झानं भावेति किरियं नेव कुसलं नाकुसलं न च कम्मविपाकं दिट्ठधम्मसुखविहारं सब्बसो आिकञ्चञ्ञायतनं समितिक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पहाना... पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहर्रात, तस्मिं समये दुविङ्गकं झानं होति — उपेक्खा, चित्तस्सेकग्गता। इदं वुच्चित ''चतुत्थं झानं''। अवसेसा धम्मा झानसम्पयुत्ताति।

#### अभिधम्मभाजनीयं।

## ३. पञ्हापुच्छकं

**६३८**. चत्तारि झानानि — इध भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सिवतक्कं सिवचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित...पे॰... वितक्किवचारानं वूपसमा अज्झत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरित...पे॰... पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरित सतो च सम्पजानो सुखञ्च कायेन पिटसंवेदित, यं तं अरिया आचिक्खन्ति — "उपेक्खको सितमा सुखविहारी"ति तितयं झानं उपसम्पज्ज विहरित...पे॰... सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासितपारिसुद्धिं चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरित।

६३९. चतुन्नं झानानं कति कुसला, कति अकुसला, कति अब्याकता...पे०... कति सरणा, कति अरणा?

#### १. तिकं

६४०. सिया कुसला, सिया अब्याकता। तीणि झानानि — एत्थुप्पन्नं सुखं वेदनं ठपेत्वा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, चतुत्थं झानं — एत्थुप्पन्नं अदुक्खमसुखं वेदनं ठपेत्वा अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं। सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्मा, सिया नेवविपाकनिवपाकधम्मधम्मा। सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया। सिया असंकिलिट्ठसंकिलेसिका, सिया असंकिलिट्ठअसंकिलेसिका। पठमं झानं — एत्थुप्पन्नं वितक्किवचारं ठपेत्वा सिवतक्कं सिवचारं, तीणि झानािन अिवतक्कअविचारा। द्वे झानािन — एत्थुप्पन्नं पीतिं ठपेत्वा पीतिसहगता, तीणि झानािन — एत्थुप्पन्नं सुखं ठपेत्वा सुखसहगता, चतुत्थं झानं — एत्थुप्पन्नं उपेक्खं ठपेत्वा उपेक्खासहगतं। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका। सिया आचयगािमनो, सिया अपचयगािमनो, सिया नेवाचयगािमनो। सिया सेक्खा, सिया असेक्खा, सिया नेवसेक्खनासेक्खा। सिया महग्गता, सिया अप्पमाणा। तीणि झानािन न वत्तब्बा परित्तारम्मणातिप्, महग्गतारम्मणां, सिया अप्पमाणारम्मणां, सिया न वत्तब्बा अप्पमाणारम्मणांतः, चतुत्थं झानं सिया परित्तारम्मणंनिप्। सिया मिन्झमा, सिया अप्पमाणारम्मणं; सिया सम्मत्तियता, सिया अनियता। तीणि झानािन न मग्गारम्मणा, सिया मग्गहेतुका, सिया मग्गािधपितनोतिपिः, चतुत्थं झानं सिया मग्गारम्मणं, सिया मग्गहेतुकं, सिया मग्गािधपित, सिया न वत्तब्बा मग्गाहेतुकाितिपि, मग्गािधपितनोतिपिः चतुत्थं झानं सिया मग्गारम्मणं, सिया मग्गहेतुकं, सिया मग्गािधपित, सिया न वत्तब्बं मग्गारम्मणन्तिपि, मग्गािधपितनोतिपिः चतुत्थं झानं सिया उप्पन्ना, सिया अनुप्पन्ना, सिया उप्पदिनो। सिया अतीता, सिया अनागता, सिया पच्चुप्पना। तीणि झानािन न वत्तब्बा अतीतारम्मणाितिपि, अनागतारम्मणाितिपि,

पच्चुप्पन्नारम्मणातिपिः; चतुत्थं झानं सिया अतीतारम्मणं, सिया अनागतारम्मणं, सिया पच्चुप्पन्नारम्मणं, सिया न वत्तब्बं अतीतारम्मणन्तिपि, अनागतारम्मणन्तिपि, पच्चुप्पन्नारमणन्तिपि। सिया अज्झत्ता, सिया बहिद्धा, सिया अज्झत्तबहिद्धा। तीणि झानानि बहिद्धारम्मणा, चतुत्थं झानं सिया अज्झत्तारम्मणं, सिया बहिद्धारम्मणं, सिया अज्झत्तबहिद्धारम्मणं, सिया न वत्तब्बं अज्झत्तारम्मणन्तिपि, बहिद्धारम्मणन्तिपि, अज्झत्तबहिद्धारम्मणन्तिपि। अनिदस्सनअप्पटिघा।

## २. दुकं

**६४१**. न हेतू, सहेतुका, हेतुसम्पयुत्ता, न वत्तब्बा ''हेतू चेव सहेतुका चा''ति, सहेतुका चेव न च हेतू, न वत्तब्बा ''हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता चा''ति, हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू, न हेतू सहेतुका।

सप्पच्चया, सङ्ख्वता, अनिदस्सना, अप्पटिघा, अरूपा, सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा, केनचि विञ्ञेय्या, केनचि न विञ्ञेय्या।

नो आसवा, सिया सासवा, सिया अनासवा, आसविवप्पयुत्ता, न वत्तब्बा ''आसवा चेव सासवा चा''ति, सिया सासवा चेव नो च आसवा, सिया न वत्तब्बा ''सासवा चेव नो च आसवा''ति। न वत्तब्बा ''आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता चाति''पि, आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवातिपि। सिया आसविवप्पयुत्ता सासवा, सिया आसविवप्पयुत्ता अनासवा।

नो संयोजना...पे॰... नो गन्था...पे॰... नो ओघा...पे॰... नो योगा...पे॰... नो नीवरणा...पे॰... नो परामासा...पे॰... सारम्मणा, नो चित्ता, चेतिसका, चित्तसम्पयुत्ता, चित्तसंसद्वा, चित्तसमुद्वाना, चित्तसहभुनो, चित्तानुपरिवित्तनो, चित्तसंसद्वसमुद्वाना, चित्तसंसद्वसमुद्वानसहभुनो, चित्तसंसद्वसमुद्वानानुपरिवित्तनो, बाहिरा, नो उपादा, सिया उपादिन्ना, सिया अनुपादिन्ना।

नो उपादाना...पे॰... नो किलेसा...पे॰... न दस्सनेन पहातब्बा, न भावनाय पहातब्बा, न दस्सनेन पहातब्बहेतुका, न भावनाय पहातब्बहेतुका। पठमं झानं — एत्थुप्पन्नं वितक्कं ठपेत्वा सिवतक्कं, तीणि झानािन अवितक्का। पठमं झानं — एत्थुप्पन्नं विचारं ठपेत्वा सिवचारं, तीणि झानािन अविचारा। द्वे झानािन — एत्थुप्पन्नं पीतिं ठपेत्वा सप्पीतिका, द्वे झानािन अप्पीतिका। द्वे झानािन — एत्थुप्पन्नं पीतिं ठपेत्वा पीतिसहगता, द्वे झानािन न पीतिसहगता। तीिण झानािन — एत्थुप्पन्नं सुखं ठपेत्वा सुखसहगता, चतुत्थं झानं न सुखसहगतं। चतुत्थं झानं — एत्थुप्पन्नं उपेक्खं ठपेत्वा उपेक्खासहगतं, तीिण झानािन उपेक्खासहगता, न कामावचरा, सिया रूपावचरा, सिया न रूपावचरा, तीिण झानािन न अरूपावचरा, चतुत्थं झानं सिया अरूपावचरं, सिया न अरूपावचरं, सिया परियापन्ना, सिया अपरियापन्ना, सिया निय्यािनका, सिया अनिय्यािनका, सिया अनिय्यािनका, सिया अनियता, सिया सउत्तरा, सिया अनुत्तरा, अरणाित।

पञ्हापुच्छकं।

झानविभङ्गो निद्वितो।

# १३. अप्पमञ्जाविभङ्गो

## १. सुत्तन्तभाजनीयं

६४२. चतस्सो अप्पमञ्जायो — इध भिक्खु मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरित, तथा दुतियं, तथा तितयं, तथा चतुत्थं [चतुत्थं (सी॰)]। इति उद्धमधो तिरियं सब्बिध सब्बत्ताय सब्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन [अब्यापज्झेन (सी॰ स्या॰)] फरित्वा विहरित। करुणासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरित, तथा दुतियं, तथा तितयं, तथा चतुत्थं। इति उद्धमधो तिरियं सब्बिध सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं करुणासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरित। मुिदतासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरित, तथा दुतियं, तथा तितयं, तथा चतुत्थं। इति उद्धमधो तिरियं सब्बिध सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं मुिदतासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरित। उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरित, तथा दुतियं, तथा तितयं, तथा चतुत्थं। इति उद्धमधो तिरियं सब्बिध सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरित। विहरित।

#### १. मेत्ता

**६४३**. कथञ्च भिक्खु मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरित? सेय्यथापि नाम एकं पुग्गलं पियं मनापं दिस्वा मेत्तायेय्य, एवमेव सब्बे सत्ते मेत्ताय फरित।

तत्थ कतमा मेत्ता? या सत्तेसु मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चिति ''मेत्ता''।

तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विञ्ञाणं विञ्ञाणक्खन्धो तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''चित्तं''। इदं चित्तं इमाय मेत्ताय सहगतं होति सहजातं संसद्वं सम्पयुत्तं। तेन वुच्चित ''मेत्तासहगतेन चेतसा''ति।

- **६४४**. "एकं दिस"न्ति पुरित्थमं वा दिसं पच्छिमं वा दिसं उत्तरं वा दिसं दिक्खणं वा दिसं उद्धं वा अधो वा तिरियं वा विदिसं वा।
  - ६४५. "फरित्वा"ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा।
  - ६४६. ''विहरती''ति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति चरति विहरति। तेन वुच्चित ''विहरती''ति।
- **६४७**. ''तथा दुतिय''न्ति यथेव एकं दिसं तथा दुतियं दिसं तथा तितयं दिसं तथा चतुत्थं दिसं तथा उद्धं तथा अधो तथा तिरियं तथा विदिसं।
- **६४८**. "सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक"न्ति सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं असेसं निस्सेसं। परियादायवचनमेतं "सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक"न्ति।
  - ६४९. ''मेत्तासहगतेन चेतसां''ति तत्थ कतमा मेत्ता? या सत्तेसु मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविम्ति अयं

वुच्चति ''मेत्ता''।

तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''चित्तं''। इदं चित्तं इमाय मेत्ताय सहगतं होति सहजातं संसद्वं सम्पयुत्तं। तेन वुच्चित ''मेत्तासहगतेन चेतसा''ति।

- **६५०**. "विपुलेना" ति यं विपुलं तं महग्गतं, यं महग्गतं तं अप्पमाणं, यं अप्पमाणं सो अवेरो, यो अवेरो सो अब्यापज्जो [अब्यापज्जो (सी॰ स्या॰)]।
  - ६५१. ''फरित्वा''ति फरित्वा अधिमृच्चित्वा।
  - ६५२. ''विहरती''ति...पे॰... तेन वुच्चित ''विहरती''ति।

#### २. करुणा

**६५३**. कथञ्च भिक्खु करुणासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरित? सेय्यथापि नाम एकं पुग्गलं दुग्गतं दुरूपेतं दिस्वा करुणायेय्य, एवमेव सब्बे सत्ते करुणाय फरित।

तत्थ कतमा करुणा? या सत्तेसु करुणा करुणायना करुणायितत्तं करुणाचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित "करुणा"।

तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे०... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''चित्तं''। इदं चित्तं इमाय करुणाय सहगतं होति सहजातं संसट्ठं सम्पयुत्तं। तेन वुच्चित ''करुणासहगतेन चेतसा''ति।

- ६५४. ''एकं दिस''न्ति पुरित्थमं वा दिसं पच्छिमं वा दिसं उत्तरं वा दिसं दिखणं वा दिसं उद्धं वा अधो वा तिरियं वा विदिसं वा।
  - ६५५. ''फरित्वा''ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा।
  - ६५६. ''विहरती''ति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति चरति विहरति। तेन वुच्चति ''विहरती''ति।
- **६५७**. "तथा दुतिय"न्ति यथेव एकं दिसं तथा दुतियं दिसं तथा तितयं दिसं तथा चतुत्थं दिसं तथा उद्धं तथा अधो तथा तिरियं तथा विदिसं।
- **६५८**. "सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक"न्ति सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं असेसं निस्सेसं। परियादायवचनमेतं — "सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक"न्ति।
- **६५९**. "करुणासहगतेन चेतसां"ति तत्थ कतमा करुणा? या सत्तेसु करुणा करुणायना करुणायितत्तं करुणाचेतोविमृत्ति अयं वृच्चित "करुणा"।

तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''चित्तं''। इदं चित्तं इमाय

करुणाय सहगतं होति सहजातं संसद्वं सम्पयुत्तं। तेन वुच्चति "करुणासहगतेन चेतसां"ति।

- **६६०**. ''विपुलेना''ति यं विपुलं तं महग्गतं, यं महग्गतं तं अप्पमाणं, यं अप्पमाणं सो अवेरो, यो अवेरो सो अब्यापज्जो।
  - ६६१. "फरित्वा"ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा।
  - ६६२. ''विहरती''ति...पे॰... तेन वुच्चित ''विहरती''ति।

## ३. मुदिता

**६६३**. कथञ्च भिक्खु मुदितासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरित? सेय्यथापि नाम एकं पुग्गलं पियं मनापं दिस्वा मुदितो अस्स, एवमेव सब्बे सत्ते मुदिताय फरित।

तत्थ कतमा मुदिता? या सत्तेसु मुदिता मुदितायना मुदितायितत्तं मुदिताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''मुदिता''।

तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''चित्तं''। इदं चित्तं इमाय मुदिताय सहगतं होति सहजातं संसद्वं सम्पयुत्तं। तेन वुच्चित ''मुदितासहगतेन चेतसा''ति।

- **६६**४. "एकं दिसं"िन्त पुरित्थमं वा दिसं पच्छिमं वा दिसं उत्तरं वा दिसं दिसखणं वा दिसं उद्धं वा अधो वा तिरियं वा विदिसं वा।
  - ६६५. ''फरित्वां''ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा।
  - ६६६. ''विहरती''ति...पे॰... तेन वुच्चित ''विहरती''ति।
- **६६७**. ''तथा दुतिय''न्ति यथेव एकं दिसं तथा दुतियं दिसं तथा तितयं दिसं तथा चतुत्थं दिसं तथा उद्धं तथा अधो तथा तिरियं तथा विदिसं।
- **६६८**. ''सब्बिध सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक''न्ति सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं असेसं निस्सेसं। परियादायवचनमेतं ''सब्बिध सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक''न्ति।
- **६६९**. "मुदितासहगतेन चेतसा"ति तत्थ कतमा मुदिता? या सत्तेसु मुदिता मुदितायना मुदितायितत्तं मुदिताचेतोविमुत्ति अयं वुच्चित "मुदिता"।

तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्जाणधातु — इदं वुच्चित ''चित्तं''। इदं चित्तं इमाय मुदिताय सहगतं होति सहजातं संसद्वं सम्पयुत्तं। तेन वुच्चित ''मुदितासहगतेन चेतसा''ति।

६७०. ''विपुलेना''ति यं विपुलं तं महग्गतं, यं महग्गतं तं अप्पमाणं, यं अप्पमाणं सो अवेरो, यो अवेरो सो

अब्यापज्जो।

६७१. ''फरित्वा''ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा।

६७२. "विहरती''ति ...पे०... तेन वृच्चित "विहरती''ति।

#### ४. उपेक्खा

**६७३**. कथञ्च भिक्खु उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरित? सेय्यथापि नाम एकं पुग्गलं नेव मनापं न अमनापं दिस्वा उपेक्खको अस्स, एवमेव सब्बे सत्ते उपेक्खाय फरित।

तत्थ कतमा उपेक्खा? या सत्तेसु उपेक्खा उपेक्खायना उपेक्खायितत्तं उपेक्खाचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चिति ''उपेक्खा''।

तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे॰... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''चित्तं''। इदं चित्तं इमाय उपेक्खाय सहगतं होति सहजातं संसहुं सम्पयुत्तं। तेन वुच्चित ''उपेक्खासहगतेन चेतसा''ति।

६७४. ''एकं दिस''न्ति पुरित्थमं वा दिसं पच्छिमं वा दिसं उत्तरं वा दिसं दिक्खणं वा दिसं उद्धं वा अधो वा तिरियं वा विदिसं वा।

६७५. ''फरित्वा''ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा।

६७६. ''विहरती''ति...पे॰... तेन वुच्चति ''विहरती''ति।

- ६७७. ''तथा दुतिय''न्ति यथेव एकं दिसं तथा दुतियं दिसं तथा तितयं दिसं तथा चतुत्थं दिसं तथा उद्धं तथा अधो तथा तिरियं तथा विदिसं।
- **६७८**. "सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक"न्ति सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं असेसं निस्सेसं। परियादायवचनमेतं "सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक"न्ति।
- **६७९**. "उपेक्खासहगतेन चेतसा"ित, तत्थ कतमा उपेक्खा? या सत्तेसु उपेक्खा उपेक्खायना उपेक्खायितत्तं उपेक्खाचेतोविमुत्ति अयं वृच्चित "उपेक्खा"।

तत्थ कतमं चित्तं? यं चित्तं मनो मानसं...पे०... तज्जामनोविञ्ञाणधातु — इदं वुच्चित ''चित्तं''। इदं चित्तं इमाय उपेक्खाय सहगतं होति सहजातं संसहुं सम्पयुत्तं। तेन वुच्चित ''उपेक्खासहगतेन चेतसा''ति।

**६८०**. "विपुलेनां"ति यं विपुलं तं महग्गतं, यं महग्गतं तं अप्पमाणं, यं अप्पमाणं सो अवेरो, यो अवेरो सो अब्यापज्जो।

- ६८१. "फरित्वा"ति फरित्वा अधिमुच्चित्वा।
- ६८२. ''विहरती''ति...पे०... तेन वुच्चित ''विहरती''ति।

## सुत्तन्तभाजनीयं।

#### २. अभिधम्मभाजनीयं

- ६८३. चतस्सो अप्पमञ्जायो मेत्ता, करुणा, मृदिता, उपेक्खा।
- **६८४**. तत्थ कतमा मेत्ता? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित मेत्तासहगतं, या तस्मिं समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमृत्ति अयं वुच्चित "मेत्ता"। अवसेसा धम्मा मेत्ताय सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमा मेत्ता? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति वितक्किवचारानं वूपसमा...पे०... दुतियं झानं उपसम्पञ्ज विहरित मेत्तासहगतं, या तस्मिं समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''मेत्ता''। अवसेसा धम्मा मेत्ताय सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमा मेत्ता? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति पीतिया च विरागा...पे॰... तितयं झानं उपसम्पञ्ज विहरित मेत्तासहगतं, या तस्मिं समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''मेत्ता''। अवसेसा धम्मा मेत्ताय सम्पयुत्ता।

**६८५**. इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित मेत्तासहगतं, या तस्मिं समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमृत्ति — अयं वृच्चित ''मेत्ता''। अवसेसा धम्मा मेत्ताय सम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि अवितक्कं विचारमत्तं विवेकजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति मेत्तासहगतं, या तस्मिं समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित "मेत्ता"। अवसेसा धम्मा मेत्ताय सम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति वितक्किवचारानं वूपसमा...पे॰... तितयं झानं उपसम्पज्ज विहरित मेत्तासहगतं, या तस्मिं समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित "मेत्ता"। अवसेसा धम्मा मेत्ताय सम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति पीतिया च विरागा...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति मेत्तासहगतं, या तस्मिं समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''मेत्ता''। अवसेसा धम्मा मेत्ताय सम्पयुत्ता।

६८६. तत्थ कतमा करुणा? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं

उपसम्पञ्ज विहरित करुणासहगतं, या तस्मिं समये करुणा करुणायना करुणायितत्तं करुणाचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित "करुणा"। अवसेसा धम्मा करुणाय सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमा करुणा? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति पीतिया च विरागा...पे०... दुतियं झानं उपसम्पञ्ज विहरति करुणासहगतं, या तस्मिं समये करुणा करुणायना करुणायितत्तं करुणाचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''करुणा''। अवसेसा धम्मा करुणाय सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमा करुणा? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति पीतिया च विरागा...पे०... तितयं झानं उपसम्पज्ज विहरति करुणासहगतं, या तस्मिं समये करुणा करुणायना करुणायितत्तं करुणाचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''करुणा''। अवसेसा धम्मा करुणाय सम्पयुत्ता।

**६८७**. इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित करुणासहगतं, या तस्मिं समये करुणा करुणायना करुणायितत्तं करुणाचेतोविमृत्ति — अयं वुच्चित ''करुणा''। अवसेसा धम्मा करुणाय सम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि अवितक्कं विचारमत्तं विवेकजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरित करुणासहगतं, या तस्मिं समये करुणा करुणायना करुणायितत्तं करुणाचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''करुणा''। अवसेसा धम्मा करुणाय सम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति वितक्किवचारानं वूपसमा...पे॰... ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरित करुणासहगतं, या तस्मिं समये करुणा करुणायना करुणायितत्तं करुणाचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''करुणा''। अवसेसा धम्मा करुणाय सम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति पीतिया च विरागा...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरित करुणासहगतं, या तस्मिं समये करुणा करुणायना करुणायितत्तं करुणाचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''करुणा''। अवसेसा धम्मा करुणाय सम्पयुत्ता।

**६८८**. तत्थ कतमा मुदिता? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपित्तया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित मुदितासहगतं, या तस्मिं समये मुदिता मुदितायना मुदितायितत्तं मुदिताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''मुदिता''। अवसेसा धम्मा मुदिताय सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमा मुदिता? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति वितक्कविचारानं वूपसमा...पे॰... दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति मुदितासहगतं, या तस्मिं समये मुदिता मुदितायतना मुदितायितत्तं मुदिताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''मुदिता''। अवसेसा धम्मा मुदिताय सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमा मुदिता? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति पीतिया च विरागा...पे॰... तितयं झानं उपसम्पञ्ज विहरित मुदितासहगतं, या तस्मिं समये मुदिता मुदितायना मुदितायितत्तं मुदिताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''मुदिता''। अवसेसा धम्मा मुदिताय सम्पयुत्ता। **६८९**. इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित मुदितासहगतं, या तस्मिं समये मुदिता मुदितायना मुदितायितत्तं मुदिताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''मुदिता''। अवसेसा धम्मा मुदिताय सम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि अवितक्कं विचारमत्तं विवेकजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पञ्ज विहरित मुदितासहगतं, या तस्मिं समये मुदिता मुदितायना मुदितायितत्तं मुदिताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''मुदिता''। अवसेसा धम्मा मुदिताय सम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति वितक्किवचारानं वूपसमा...पे॰... तितयं झानं उपसम्पज्ज विहरित मुदितासहगतं, या तस्मिं समये मुदिता मुदितायना मुदितायितत्तं मुदिताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित "मुदिता"। अवसेसा धम्मा मुदिताय सम्पयुत्ता।

इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति पीतिया च विरागा...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पञ्ज विहरति मुदितासहगतं, या तस्मिं समये मुदिता मुदितायना मुदितायितत्तं मुदिताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित "मुदिता"। अवसेसा धम्मा मुदिताय सम्पयुत्ता।

- **६९०**. तत्थ कतमा उपेक्खा? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति सुखस्स च पहाना...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरित उपेक्खासहगतं, या तस्मिं समये उपेक्खा उपेक्खायना उपेक्खायितत्तं उपेक्खाचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''उपेक्खा''। अवसेसा धम्मा उपेक्खाय सम्पयुत्ता।
  - ६९१. चतस्सो अप्पमञ्जायो मेत्ता, करुणा, मृदिता, उपेक्खा।
- **६९२**. तत्थ कतमा मेत्ता? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरित मेत्तासहगतं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरित मेत्तासहगतं, या तस्मिं समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमुत्ति अयं वुच्चित ''मेत्ता''। अवसेसा धम्मा मेत्ताय सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमा मेत्ता? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति वितक्कविचारानं वूपसमा...पे॰... दुतियं झानं उपसम्पञ्ज विहरित मेत्तासहगतं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं वितक्कविचारानं वूपसमा...पे॰... दुतियं झानं...पे॰... तितयं झानं...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पञ्ज विहरित मेत्तासहगतं, या तिस्मिं समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमृत्ति — अयं वुच्चित ''मेत्ता''। अवसेसा धम्मा मेत्ताय सम्पयुत्ता।

**६९३**. तत्थ कतमा करुणा? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति करुणासहगतं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति

करुणासहगतं, या तस्मिं समये करुणा करुणायना करुणायितत्तं करुणाचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''करुणा''। अवसेसा धम्मा करुणाय सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमा करुणा? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति वितक्कविचारानं वूपसमा...पे॰... दुतियं झानं उपसम्पञ्ज विहरित करुणासहगतं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं वितक्कविचारानं वूपसमा...पे॰... दुतियं झानं...पे॰... तितयं झानं...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पञ्ज विहरित करुणासहगतं, या तिस्मिं समये करुणा करुणायना करुणायितत्तं करुणाचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित "करुणा"। अवसेसा धम्मा करुणाय सम्पयुत्ता।

**६९४**. तत्थ कतमा मुदिता? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरित मुदितासहगतं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरित मुदितासहगतं, या तस्मिं समये मुदिता मुदितायना मुदितायितत्तं मुदिताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''मुदिता''। अवसेसा धम्मा मुदिताय सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमा मृदिता? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति वितक्कविचारानं वूपसमा...पे॰... दुतियं झानं उपसम्पञ्ज विहरित मृदितासहगतं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं वितक्कविचारानं वूपसमा...पे॰... दुतियं झानं...पे॰... तितयं झानं...पे॰... पठमं झानं...पे॰... दुतियं झानं...पे॰... तितयं झानं...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पञ्ज विहरित मृदितासहगतं, या तिस्मं समये मृदिता मृदितायना मृदितायितत्तं मृदिताचेतोविमृत्ति — अयं वुच्चित ''मृदिता''। अवसेसा धम्मा मृदिताय सम्पयुत्ता।

**६९५**. तत्थ कतमा उपेक्खा? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति सुखस्स च पहाना...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरित उपेक्खासहगतं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपिचतत्ता विपाकं सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरित उपेक्खासहगतं, या तस्मिं समये उपेक्खा उपेक्खायना उपेक्खायितत्तं उपेक्खाचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित "उपेक्खा"। अवसेसा धम्मा उपेक्खाय सम्पयुत्ता।

६९६. चतस्सो अप्पमञ्जायो – मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्खा।

**६९७**. तत्थ कतमा मेत्ता? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपावचरं झानं भावेति किरियं नेव कुसलं नाकुसलं न च कम्मिवपाकं दिट्ठधम्मसुखिवहारं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरित मेत्तासहगतं, या तस्मिं समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमृत्ति — अयं वुच्चित ''मेत्ता''। अवसेसा धम्मा मेत्ताय सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमा मेत्ता? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपावचरं झानं भावेति किरियं नेव कुसलं नाकुसलं न च कम्मविपाकं दिद्वधम्मसुखिवहारं वितक्कविचारानं वूपसमा...पे०... दुतियं झानं...पे०... तितयं झानं...पे०... पठमं झानं...पे०... दुतियं झानं... पे॰... तितयं झानं...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरित मेत्तासहगतं, या तिस्मं समये मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्तं मेत्ताचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''मेत्ता''। अवसेसा धम्मा मेत्ताय सम्पयुत्ता।

**६९८**. तत्थ कतमा करुणा...पे॰... तत्थ कतमा मुदिता...पे॰... तत्थ कतमा उपेक्खा? इध भिक्खु यस्मिं समये रूपावचरं झानं भावेति किरियं नेव कुसलं नाकुसलं न च कम्मविपाकं दिट्ठधम्मसुखिवहारं सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पञ्ज विहरित उपेक्खासहगतं, या तस्मिं समये उपेक्खा उपेक्खायना उपेक्खायितत्तं उपेक्खाचेतोविमुत्ति — अयं वुच्चित ''उपेक्खा'। अवसेसा धम्मा उपेक्खाय सम्पयुत्ता।

#### अभिधम्मभाजनीयं।

### ३. पञ्हापुच्छकं

६९९. चतस्सो अप्पमञ्जायो — इध भिक्खु मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरित तथा दुितयं तथा तितयं तथा चतुत्यं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बिध सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरित; करुणासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरित तथा दुितयं तथा तितयं तथा चतुत्यं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बिध सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं करुणासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरित; मुदितासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरित तथा दुितयं तथा तितयं तथा चतुत्यं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बिध सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं मुदितासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरित; उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरित तथा दुितयं तथा तितयं तथा चतुत्यं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बिध सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरित।

७००. चतुन्नं अप्पमञ्ञानं कति कुसला, कति अकुसला, कति अब्याकता...पे०... कति सरणा, कति अरणा?

## १. तिकं

**७०१**. सिया कुसला, सिया अब्याकता। तिस्सो अप्पमञ्जायो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, उपेक्खा अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्मा, सिया नेवविपाकनिवपाकधम्मधम्मा। सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया। असंकिलिट्ठसंकिलेसिका। तिस्सो अप्पमञ्जायो सिया सिवतक्कसिवचारा, सिया अवितक्कविचारमत्ता, सिया अवितक्कअविचारा; उपेक्खा अवितक्कअविचारा। तिस्सो अप्पमञ्जायो सिया पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, न उपेक्खासहगता, सिया न वत्तब्बा पीतिसहगताितः; उपेक्खा उपेक्खासहगता। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका। सिया आचयगािमनो, सिया नेवाचयगािमनापचयगािमनो, नेवसेक्खनासेक्खा, महग्गता, न वत्तब्बा परित्तारम्मणाितिप, महग्गतारम्मणाितिप, अप्पमाणारम्मणाितिप। मिन्झमा, अनियता, न वत्तब्बा मग्गारम्मणाितिप, मग्गहेतुकाितिप, मग्गधिपितनोितिप। सिया उप्पन्ना, सिया अनुप्पन्ना, सिया उप्पादिनो। सिया अतीता, सिया अनागता, सिया पच्चुप्पन्ना। न वत्तब्बा अतीतारम्मणाितिप, अनागतारम्मणाितिप, पच्चुप्पन्नारम्मणाितिप। सिया अज्झत्ता, सिया बहिद्धा, सिया अज्झत्तबहिद्धा, बहिद्धारम्मणा, अनिदस्सनअप्पिट्या।

## २. दुकं

**७०२**. मेत्ता हेतु, तिस्सो अप्पमञ्जायो न हेतू, सहेतुका, हेतुसम्पयुत्ता। मेत्ता हेतु चेव सहेतुका च; तिस्सो अप्पमञ्जायो न वत्तब्बा हेतू चेव सहेतुका चाित, सहेतुका चेव न च हेतू। मेत्ता हेतु चेव हेतुसम्पयुत्ता च; तिस्सो अप्पमञ्जायो न वत्तब्बा हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता चाित, हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू। तिस्सो अप्पमञ्जायो न हेतू सहेतुका; मेत्ता न वत्तब्बा न हेतु सहेतुकाितिप, न हेतु अहेतुकाितिप।

सप्पच्चया, सङ्ख्वता, अनिदस्सना, अप्पटिघा, अरूपा, लोकिया, केनचि विञ्ञेय्या, केनचि न विञ्ञेय्या, नो आसवा, सासवा, आसविवप्पयुत्ता, न वत्तब्बा आसवा चेव सासवा चाित, सासवा चेव नो च आसवा, न वत्तब्बा आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता चाितिप, आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवाितिप। आसविवप्पयुत्ता सासवा।

नो संयोजना...पे॰... नो गन्था...पे॰... नो ओघा...पे॰... नो योगा...पे॰... नो नीवरणा...पे॰... नो परामासा ...पे॰... सारम्मणा, नो चित्ता, चेतिसका, चित्तसम्पयुत्ता, चित्तसंसद्घा, चित्तसमुद्घाना, चित्तसहभुनो, चित्तानुपरिवित्तनो, चित्तसंसद्वसमुद्घाना, चित्तसंसद्वसमुद्घानसहभुनो, चित्तसंसद्वसमुद्घानानुपरिवित्तनो, बाहिरा, नो उपादा, सिया उपादिन्ना, सिया अनुपादिन्ना।

नो उपादाना...पे॰... नो किलेसा...पे॰... न दस्सनेन पहातब्बा, न भावनाय पहातब्बा, न दस्सनेन पहातब्बहेतुका, न भावनाय पहातब्बहेतुका। तिस्सो अप्पमञ्जायो सिया सिवतक्का, सिया अवितक्का; उपेक्खा अवितक्का। तिस्सो अप्पमञ्जायो सिया सिवचारा, सिया अविचारा; उपेक्खा अविचारा। तिस्सो अप्पमञ्जायो सिया सप्पीतिका, सिया अप्पीतिका; उपेक्खा अप्पीतिका। तिस्सो अप्पमञ्जायो सिया पीतिसहगता, सिया न पीतिसहगता; उपेक्खा न पीतिसहगता। तिस्सो अप्पमञ्जायो सुखसहगता, उपेक्खा न सुखसहगता। उपेक्खा उपेक्खासहगता, तिस्सो अप्पमञ्जायो न उपेक्खासहगता, न कामावचरा, रूपावचरा, न अरूपावचरा, परियापन्ना, अनिय्यानिका, अनियता, सउत्तरा, अरणाति।

पञ्हापुच्छकं।

अप्पमञ्जाविभङ्गो निद्वितो।

# १४. सिक्खापदविभङ्गो

## १. अभिधम्मभाजनीयं

- ७०३ . पञ्च सिक्खापदानि पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं, अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं, मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं, सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं।
- ७०४. तत्थ कतमं पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं ञाणसम्पयुत्तं पाणातिपाता विरमन्तस्स, या तस्मिं समये पाणातिपाता आरित विरित पिटविरित वेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्झापित्त वेलाअनितक्कमो सेतुघातो — इदं वुच्चित "पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं"। अवसेसा धम्मा वेरमणिया सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं आणसम्पयुत्तं पाणातिपाता विरमन्तस्स, या तस्मिं समये चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — इदं वुच्चित ''पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं''। अवसेसा धम्मा चेतनाय सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तं पाणातिपाता विरमन्तस्स, यो तस्मिं समये फस्सो...पे॰... पग्गाहो अविक्खेपो — इदं वुच्चित "पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं"।

तत्थ कतमं पाणाितपाता वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे॰... सोमनस्ससहगतं जाणिवप्पयुत्तं...पे॰... सोमनस्ससहगतं जाणिवप्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं जाणसम्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगतं जाणिवप्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं जाणिवप्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं जाणिवप्पयुत्तं ससङ्खारेन पाणाितपाता विरमन्तस्स, या तिस्मिं समये पाणाितपाता आरित विरित पिटिविरित वेरमणी अिकरिया अकरणं अनज्झापित्त वेलाअनितक्कमो सेतुघातो — इदं वुच्चित ''पाणाितपाता वेरमणी सिक्खापदं''। अवसेसा धम्मा वेरमणिया सम्पयुत्ता।

**७०५**. तत्थ कतमं पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं ञाणविष्पयुत्तं ससङ्खारेन पाणातिपाता विरमन्तस्स, या तस्मिं समये चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — इदं वुच्चित ''पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं''। अवसेसा धम्मा चेतनाय सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं ञाणविष्पयुत्तं ससङ्खारेन पाणातिपाता विरमन्तस्स फस्सो...पे॰... पग्गाहो अविक्खेपो — इदं वुच्चित ''पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं''।

**७०६**. तत्थ कतमं अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं...पे०... कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं...पे०... मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं...पे०... सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तं सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना विरमन्तस्स, या तस्मिं समये सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना आरित विरित पिटिविरित वेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्झापित वेलाअनितक्कमो सेतुघातो — इदं वुच्चित ''सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं''। अवसेसा धम्मा वेरमणिया सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं, यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं ञाणसम्पयुत्तं सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना विरमन्तस्स, या तस्मिं समये चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — इदं वुच्चित ''सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं''। अवसेसा धम्मा चेतनाय सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं ञाणसम्पयुत्तं सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना विरमन्तस्स, यो तस्मिं समये फस्सो...पे॰... पग्गाहो अविक्खेपो — इदं वुच्चित ''सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं''। तत्थ कतमं सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं ञाणसम्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे०... सोमनस्ससहगतं ञाणविप्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे०... उपेक्खासहगतं ञाणसम्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे०... उपेक्खासहगतं ञाणसम्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे०... उपेक्खासहगतं ञाणविप्पयुत्तं ससङ्खारेन सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना विरमन्तस्स, या तस्मिं समये सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना आरित विरित पिटविरित वेरमणी अिकरिया अकरणं अनज्झापित्त वेलाअनितक्कमो सेतुघातो — इदं वुच्चित "सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणनद्वाना वेरमणी सिक्खापदं"। अवसेसा धम्मा वेरमणिया सम्पयुत्ता।

७०७. तत्थ कतमं सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं जाणविप्पयुत्तं ससङ्खारेन सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना विरमन्तस्स, या तस्मिं समये चेतना सञ्चेतना सञ्चेतिवातत्तं — इदं वुच्चित "सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं"। अवसेसा धम्मा चेतनाय सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं ञाणविप्पयुत्तं ससङ्खारेन सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना विरमन्तस्स, यो तस्मिं समये फस्सो...पे॰... पग्गाहो अविक्खोपो — इदं वुच्चित ''सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं''।

- ७०८. पञ्च सिक्खापदानि पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं, अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं, मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं, सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं।
- ७०९. तत्थ कतमं पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं ञाणसम्पयुत्तं हीनं... मिज्झमं... पणीतं... छन्दाधिपतेय्यं... वीरियाधिपतेय्यं... चित्ताधिपतेय्यं... वीमंसाधिपतेय्यं... छन्दाधिपतेय्यं हीनं... मिज्झमं... पणीतं... वीरियाधिपतेय्यं हीनं... मिज्झमं... पणीतं... चित्ताधिपतेय्यं हीनं... मिज्झमं... पणीतं... वीमंसाधिपतेय्यं हीनं... मिज्झमं... पणीतं पाणातिपाता विरमन्तस्स, या तस्मिं समये पाणातिपाता आरित विरित पिटिविरित वेरमणी अकिरिया अकरणं अनज्झापित्त वेलाअनितक्कमो सेतुघातो इदं वृच्चित ''पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं''। अवसेसा धम्मा वेरमणिया सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तं हीनं... मिन्झमं... पणीतं... छन्दाधिपतेय्यं... वीरियाधिपतेय्यं... चित्ताधिपतेय्यं... वीमंसाधिपतेय्यं... छन्दाधिपतेय्यं हीनं... मिन्झमं... पणीतं... चित्ताधिपतेय्यं हीनं... मिन्झमं... पणीतं... वीरियाधिपतेय्यं हीनं... मिन्झमं... पणीतं... वीमंसाधिपतेय्यं हीनं... मिन्झमं... पणीतं पाणातिपाता विरमन्तस्स, या तस्मिं समये चेतना सञ्चेतना सञ्चेतियतत्तं — इदं वुच्चित ''पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं''। अवसेसा धम्मा चेतनाय सम्पयुत्ता।

तत्थ कतमं पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तं हीनं... मिन्झमं... पणीतं... छन्दाधिपतेय्यं... वीरियाधिपतेय्यं... चित्ताधिपतेय्यं... वीमंसाधिपतेय्यं... छन्दाधिपतेय्यं हीनं... मिन्झमं... पणीतं... चित्ताधिपतेय्यं हीनं... मिन्झमं... पणीतं... वीमंसाधिपतेय्यं हीनं... मिन्झमं ... पणीतं पाणातिपाता विरमन्तस्स, यो तस्मिं समये फस्सो...पे॰... पग्गाहो अविक्खेपो — इदं वुच्चित ''पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं''।

तत्थ कतमं पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे॰... सोमनस्ससहगतं जाणिवप्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं जाणिवप्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं जाणिवप्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं जाणिवप्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं जाणिवप्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं जाणिवप्पयुत्तं ससङ्खारेन हीनं... मिन्झमं... पणीतं... छन्दाधिपतेय्यं... वीरियाधिपतेय्यं... चित्ताधिपतेय्यं... चित्ताधिपतेय्यं हीनं... मिन्झमं... पणीतं... चित्ताधिपतेय्यं हीनं... मिन्झमं... पणीतं पाणातिपाता विरमन्तस्स, या तस्मिं समये पाणातिपाता आरित विरित पिटिविरित वेरमणी अिकरिया अकरणं अनज्झापित्त वेलाअनितक्कमो सेतुघातो — इदं वुच्चित ''पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं''। अवसेसा धम्मा वेरमणिया सम्पयुत्ता... पे॰... अवसेसा धम्मा चेतनाय सम्पयुत्ता...पे॰... फरसो...पे॰... पग्गाहो अविक्खेपो — इदं वुच्चित ''पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं''।

- ७१०. तत्थ कतमं अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं...पे०... कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं...पे०... मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं...पे०... सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तं हीनं... मिज्झमं... पणीतं... छन्दाधिपतेय्यं... वीरियाधिपतेय्यं ... चित्ताधिपतेय्यं ... चित्ताधिपतेय्यं ... वीमंसाधिपतेय्यं हीनं... मिज्झमं... पणीतं... वीरियाधिपतेय्यं हीनं... मिज्झमं... पणीतं... वीरियाधिपतेय्यं हीनं... मिज्झमं... पणीतं... वीसंसाधिपतेय्यं हीनं... मिज्झमं... पणीतं... वीरियाधिपतेय्यं हीनं... मिज्झमं... पणीतं... वीर्मसाधिपतेय्यं हीनं... मिज्झमं... पणीतं सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना विरमन्तस्स, या तिस्मिं समये सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना आरित विरित पिटिविरित वेरमणी अिकिरिया अकरणं अनज्झापित्त वेलाअनितक्कमो सेतुघातो इदं वुच्चित ''सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं''। अवसेसा धम्मा वेरमणिया सम्पयुत्ता ...पे०... अवसेसा धम्मा चेतनाय सम्पयुत्ता...पे०... फस्सो...पे०... पग्गाहो अविक्खेपो इदं वुच्चित ''सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं''।
- ७११. तत्थ कतमं सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं? यस्मिं समये कामावचरे कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे०... सोमनस्ससहगतं जाणिवप्पयुत्तं...पे०... उपेक्खासहगतं जाणसम्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे०... उपेक्खासहगतं जाणसम्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे०... उपेक्खासहगतं जाणिवप्पयुत्तं ससङ्खारेन हीनं... मिन्झमं... पणीतं... छन्दाधिपतेय्यं... वीरियाधिपतेय्यं... चित्ताधिपतेय्यं... चित्ताधिपतेय्यं हीनं... मिन्झमं पणीतं सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना विरमन्तस्स, या तस्मिं समये सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना आरित विरित पिटिविरित वेरमणी अिकरिया अकरणं अनज्झापित्त वेलाअनितक्कमो सेतुघातो इदं वुच्चित ''सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं''। अवसेसा धम्मा वेरमणिया सम्पयुत्ता...पे०... अवसेसा धम्मा चेतनाय सम्पयुत्ता...पे०... फस्सो...पे०... पग्गाहो अविक्खेपो इदं वुच्चित ''सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं''।
- ७१२. कतमे धम्मा सिक्खा? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं ञाणसम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा...पे॰... धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा सिक्खा।

कतमे धम्मा सिक्खा? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं ञाणसम्पयुत्तं ससङ्खारेन... पे॰... सोमनस्ससहगतं ञाणविष्पयुत्तं...पे॰... सोमनस्ससहगतं ञाणविष्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगतं ञाणसम्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं ञाणसम्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगतं ञाणविप्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं ञाणविप्पयुत्तं ससङ्खारेन रूपारम्मणं वा...पे॰... धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा सिक्खा।

७१३. कतमे धम्मा सिक्खा? यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति...पे॰... अरूपूपपत्तिया मग्गं भावेति...पे॰... लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति दुक्खपटिपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा सिक्खा।

#### अभिधम्मभाजनीयं।

## २. पञ्हापुच्छकं

७१४. पञ्च सिक्खापदानि — पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं, अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं, मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं, सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं।

७१५. पञ्चन्नं सिक्खापदानं कति कुसला, कति अकुसला, कति अब्याकता...पे०... कति सरणा, कति अरणा?

#### १. तिकं

७१६. कुसलायेव । सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, विपाकधम्मधम्मा, अनुपादिन्नुपादानिया, असंकिलिद्वसंकिलेसिका, सिवतक्कसिवचारा, सिया पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, सिया उपेक्खासहगता।

## २. दुकं

७१७. न हेतू सहेतुका, हेतुसम्पयुत्ता। न वत्तब्बा "हेतू चेव सहेतुका चा"ति, सहेतुका चेव न च हेतू, न वत्तब्बा "हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता चा"ति, हेतुसम्पयुत्ता चेव न च हेतू, न हेतु सहेतूका, सप्पच्चया, सङ्ख्वता, अनिदस्सना, अप्पिटघा, अरूपा, लोकिया, केनिच विञ्ञेय्या, केनिच न विञ्ञेय्या।

नो आसवा, सासवा, आसविवप्पयुत्ता, न वत्तब्बा ''आसवा चेव सासवा चा''ित, सासवा चेव नो च आसवा, न वत्तब्बा ''आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता चा''ितिप, ''आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवा''ितिप। आसविवप्पयुत्ता सासवा, नो संयोजना...पे॰... नो गन्था...पे॰... नो ओघा...पे॰... नो योगा...पे॰... नो नीवरणा...पे॰... नो परामासा...पे॰... सारम्मणा, नो चित्ता, चेतिसका, चित्तसम्पयुत्ता, चित्तसंसद्वा, चित्तसमुद्वाना, चित्तसहभुनो, चित्तानुपरिवित्तनो, चित्तसंसद्वसमुद्वाना, चित्तसंसद्वसमुद्वानसहभुनो, चित्तसंसद्वसमुद्वानानुपरिवित्तनो, बाहिरा, नो उपादा, अनुपादिन्ना, नो उपादाना...पे०... नो किलोसा।

न दस्सनेन पहातब्बा, न भावनायपहातब्बा, न दस्सनेन पहातब्बहेतुका, न भावनाय पहातब्बहेतुका, सिवितक्का, सिविचारा, सिया सप्पीतिका, सिया अप्पीतिका, सिया पीतिसहगता, सिया न पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, सिया न सुखसहगता, सिया उपेक्खासहगता, सिया न उपेक्खासहगता, कामावचरा, न रूपावचरा, न अरूपावचरा, परियापन्ना, अनिय्यानिका, अनियता, सउत्तरा, अरणाति।

## पञ्हापुच्छकं।

सिक्खापदविभङ्गो निद्वितो।

# १५. पटिसम्भिदाविभङ्गो

## १. सुत्तन्तभाजनीयं

## १. सङ्गहवारो

७१८. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा [पटिभाणपटिसम्भिदा (स्या॰) एवमुपरिपि]। अत्थे ञाणं अत्थपटिसम्भिदा, धम्मे ञाणं धम्मपटिसम्भिदा, तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे ञाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा, ञाणेसु ञाणं पटिभानपटिसम्भिदा। अयं सङ्गहवारो।

#### २. सच्चवारो

७१९. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा। दुक्खे ञाणं अत्थपटिसम्भिदा, दुक्खिनरोधे ञाणं अत्थपटिसम्भिदा, दुक्खिनरोधे ञाणं अत्थपटिसम्भिदा, दुक्खिनरोधगामिनिया पटिपदाय ञाणं धम्मपटिसम्भिदा, तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे ञाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा, ञाणेसु ञाणं पटिभानपटिसम्भिदा। अयं सच्चवारो।

# ३. हेतुवारो

७२०. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा। हेतुम्हि ञाणं धम्मपटिसम्भिदा, हेतुफले ञाणं अत्थपटिसम्भिदा, तत्र धम्मनिरुत्ताभिलापे ञाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा, ञाणेसु ञाणं पटिभानपटिसम्भिदा। अयं हेतुवारो।

#### ४. धम्मवारो

७२१. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा। ये धम्मा जाता भूता सञ्जाता निब्बत्ता अभिनिब्बत्ता पातुभूता, इमेसु धम्मेसु ञाणं अत्थपटिसम्भिदा; यम्हा धम्मा ते धम्मा जाता भूता सञ्जाता निब्बत्ता अभिनिब्बत्ता पातुभूता, तेसु धम्मेसु ञाणं धम्मपटिसम्भिदा; तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे ञाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा; ञाणेसु ञाणं पटिभानपटिसम्भिदा। अयं धम्मवारो।

## ५. पटिच्चसमुप्पादवारो

७२२. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा। जरामरणे ञाणं अत्थपटिसम्भिदा, जरामरणसमुदये ञाणं धम्मपटिसम्भिदा, जरामरणिनरोधे ञाणं अत्थपटिसम्भिदा, जरामरणिनरोधगामिनिया पटिपदाय ञाणं धम्मपटिसम्भिदा, तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे ञाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा, ञाणेसु ञाणं पटिभानपटिसम्भिदा।

७२३. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा। जातिया जाणं...पे॰... भवे जाणं...पे॰... उपादाने जाणं...पे॰... तण्हाय जाणं...पे॰... वेदनाय जाणं...पे॰... फस्से जाणं...पे॰... सळायतने जाणं...पे॰... नामरूपे जाणं...पे॰... विञ्जाणे जाणं...पे॰... सङ्खारेसु जाणं अत्थपटिसम्भिदा, सङ्खारसमुदये जाणं धम्मपटिसम्भिदा, सङ्खारनिरोधे जाणं अत्थपटिसम्भिदा, सङ्खारनिरोधगामिनिया पटिपदाय जाणं धम्मपटिसम्भिदा, तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा, जाणेसु जाणं पटिभानपटिसम्भिदा। अयं पटिच्चसमुप्पादवारो।

#### ६. परियत्तिवारो

७२४. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

तत्थ कतमा धम्मपिटसिम्भदा? इध भिक्खु धम्मं जानाति — सुत्तं गेय्यं वेय्याकरणं गाथं उदानं इतिवृत्तकं जातकं अब्भुतधम्मं वेदल्लं। अयं वृच्चित "धम्मपिटसिम्भदा"। सो तस्स तस्सेव भासितस्स अत्थं जानाति — "अयं इमस्स भासितस्स अत्थो"ति। अयं वृच्चित "अत्थपिटसिम्भदा"। तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे ञाणं निरुत्तिपिटसिम्भदा। ञाणेसु ञाणं पिटभानपिटसिम्भदा। अयं परियत्तिवारो।

## सुत्तन्तभाजनीयं।

#### २. अभिधम्मभाजनीयं

## १. कुसलवारो

७२५. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं आणसम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा...पे॰... धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति, इमे धम्मा कुसला। इमेसु धम्मेसु आणं धम्मपटिसम्भिदा। तेसं विपाके आणं अत्थपटिसम्भिदा, याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति, तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे आणं निरुत्तिपटिसम्भिदा। येन आणेन तानि आणानि जानाति — "इमानि आणानि इदमत्थजोतकानी"ति, आणेसु आणं पटिभानपटिसम्भिदा।

७२६. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये कामावचरं कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं ञाणसम्पयुत्तं ससङ्खारेन... पे॰... सोमनस्ससहगतं ञाणविष्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगतं ञाणविष्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगतं ञाणविष्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं ञाणविष्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं ञाणविष्पयुत्तं ससङ्खारेन रूपारम्मणं वा...पे॰... धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। इमेसु धम्मेसु ञाणं धम्मपटिसम्भिदा। तेसं विपाके ञाणं अत्थपटिसम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे ञाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा। येन ञाणेन तानि ञाणानि जानाति — "इमानि ञाणानि इदमत्थजोतकानी"ति, ञाणेसु ञाणं पटिभानपटिसम्भिदा।

७२७. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकिसणं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। इमेसु धम्मेसु जाणं धम्मपिटसिम्भिदा। तेसं विपाके जाणं अत्थपिटसिम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनिरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपिटसिम्भिदा। येन जाणेन तानि जाणािन जानाित — ''इमािन जाणािन इदमत्थजोतकानी''ति, जाणेसु जाणं पिटभानपिटसिम्भिदा।

७२८. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये अरूपूपपत्तिया मग्गं भावेति सब्बसो आिकञ्चञ्ञायतनं समितक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पहाना...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पञ्ज विहरित, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। इमेसु धम्मेसु जाणं धम्मपिटसिम्भिदा। तेसं विपाके जाणं अत्थपिटसिम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपिटसिम्भिदा। येन जाणेन तानि जाणानि जानाति — ''इमानि जाणानि इदमत्थजोतकानी''ति, जाणेसु जाणं पिटभानपिटसिम्भिदा।

७२९. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा कुसला? यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिहिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पित्तया विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं, तस्मिं समये फरसो होति...पे०... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। इमेसु धम्मेसु जाणं धम्मपिटसिम्भिदा। तेसं विपाके जाणं अत्थपिटसिम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपिटसिम्भिदा। येन जाणेन तानि जाणानि जानाति — "इमानि जाणानि इदमत्थजोतकानी"ति, जाणेसु जाणं पिटभानपिटसिम्भिदा।

## २. अकुसलवारो

७३०. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा अकुसला? यस्मिं समये अकुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं दिट्ठिगतसम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा... पे॰... धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा अकुसला। इमेसु धम्मेसु जाणं धम्मपटिसम्भिदा। तेसं विपाके जाणं अत्थपटिसम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा। येन जाणेन तानि जाणानि जानाति — "इमानि जाणानि इदमत्थजोतकानी"ति, जाणेसु जाणं पटिभानपटिसम्भिदा।

७३१. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा अकुसला? यस्मिं समये अकुसलं चित्तं उप्पन्नं होति सोमनस्ससहगतं दिट्ठिगतसम्पयुत्तं ससङ्खारेन... पे॰... सोमनस्ससहगतं दिट्ठिगतिवप्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं दिट्ठिगतिवप्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं दिट्ठिगतिवप्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं दिट्ठिगतिवप्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं दिट्ठिगतिवप्पयुत्तं...पे॰... उपेक्खासहगतं दिट्ठिगतिवप्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे॰... दोमनस्ससहगतं पिट्यसम्पयुत्तं...पे॰... दोमनस्ससहगतं पिट्यसम्पयुत्तं ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगतं उद्धच्चसम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा...पे॰... धम्मारम्मणं वा यं यं वा पनारब्भ, तिस्मं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खोपो होति। इमे धम्मा अकुसला। इमेसु धम्मेसु आणं धम्मपिटसम्भिदा। तेसं विपाके आणं अत्थपिटसम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे आणं निरुत्तिपिटसम्भिदा। येन आणोन तानि आणानि जानाति — ''इमानि आणानि इदमत्थजोतकानी''ति, आणेसु आणं पिटभानपिटसम्भिदा।

### ३. विपाकवारो

७३२. तिस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं चक्खुविञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं रूपारम्मणं, तस्मिं समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना होति, चित्तं होति, उपेक्खा होति, चित्तस्सेकग्गता होति, मिनिन्द्रयं होति, उपेक्खिन्द्रियं होति, जीवितिन्द्रियं होति, ये वा पन तस्मिं समये अञ्जेपि अत्थि पिटच्चसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा। इमे धम्मा अब्याकता। इमेसु धम्मेसु जाणं अत्थपिटसिम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपिटसिम्भिदा। येन जाणेन तानि जाणािन जानाित — "इमािन जाणािन इदमत्थजोतकानी"ति, जाणेसु जाणं पिटभानपिटसिम्भिदा।

७३३. तिस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं सोतविञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं सद्दारम्मणं...पे॰... घानविञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं गन्धारम्मणं...पे॰... जिव्हाविञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं रसारम्मणं...पे॰... कायविञ्ञाणं उप्पन्नं होति सुखसहगतं फोट्टब्बारम्मणं, तस्मिं समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना होति, चित्तं होति, सुखं होति, चित्तस्सेकग्गता होति, मिनिन्द्रयं होति, सुखिन्द्रियं होति, जीवितिन्द्रियं होति, ये वा पन तस्मिं समये अञ्जेपि अत्थि पटिच्चसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा। इमे धम्मा अब्याकता। इमेसु धम्मेसु जाणं अत्थपटिसिम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे

ञाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा। येन ञाणेन तानि ञाणानि जानाति — "इमानि ञाणानि इदमत्थजोतकानी"ति, ञाणेसु ञाणं पटिभानपटिसम्भिदा।

७३४. तिस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा। कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोधातु उप्पन्ना होति उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा...पे॰... फोडुब्बारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना होति, चित्तं होति, वितक्को होति, विचारो होति, उपेक्खा होति, चित्तस्सेकग्गता होति, मनिन्द्रियं होति, उपेक्खिन्द्रियं होति, जीवितिन्द्रियं होति, ये वा पन तस्मिं समये अञ्जेपि अत्थि पटिच्चसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा। इमे धम्मा अब्याकता। इमेसु धम्मेसु जाणं अत्थपटिसम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मनिरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा। येन जाणेन तानि जाणानि जानाति — "इमानि जाणानि इदमत्थजोतकानी"ति, जाणेसु जाणं पटिभानपटिसम्भिदा।

७३५. तिस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोविञ्जाणधातु उप्पन्ना होति सोमनस्ससहगता रूपारम्मणा वा...पे॰... धम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना होति, चित्तं होति, वित्तक्को होति, विचारो होति, पीति होति, सुखं होति, चित्तस्सेकग्गता होति, मनिन्द्रयं होति, सोमनस्सिन्द्रयं होति, जीवितिन्द्रयं होति, ये वा पन तस्मिं समये अञ्जेपि अत्थि पिटच्चसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा। इमे धम्मा अब्याकता। इमेसु धम्मेसु जाणं अत्थपिटसिम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपिटसिम्भिदा। येन जाणोन तानि जाणानि जानाति — "इमानि जाणानि इदमत्थजोतकानी"ति, जाणेसु जाणं पिटभानपिटसिम्भिदा।

७३६. तिस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोविञ्जाणधातु उप्पन्ना होति उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा...पे॰... धम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना होति, चित्तं होति, वित्तक्को होति, विचारो होति, उपेक्खा होति, चित्तस्सेकग्गता होति, मिनिन्द्रयं होति, उपेक्खिन्द्रयं होति, जीवितिन्द्रयं होति, ये वा पन तस्मिं समये अञ्जेपि अत्थि पिटच्चसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा। इमे धम्मा अब्याकता। इमेसु धम्मेसु जाणं अत्थपिटसिम्भदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपिटसिम्भदा। येन जाणेन तानि जाणािन जानाित — "इमािन जाणािन इदमत्थजोतकानी'ति, जाणेसु जाणं पिटभानपिटसिम्भिदा।

७३७. तिस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये कामावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोविञ्ञाणधातु उप्पन्ना होति सोमनस्ससहगता ञाणसम्पयुत्ता...पे॰... सोमनस्ससहगता ञाणसम्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे॰... सोमनस्ससहगता ञाणविप्पयुत्ता...पे॰... सोमनस्ससहगता ञाणविप्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगता ञाणसम्पयुत्ता...पे॰... उपेक्खासहगता ञाणसम्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगता ञाणविष्पयुत्ता...पे॰... उपेक्खासहगता ञाणविष्पयुत्ता ससङ्खारेन रूपारम्मणा वा...पे॰... धम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा अब्याकता। इमेसु धम्मेसु ञाणं अत्थपिटसिम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे ञाणं निरुत्तिपटिसिम्भिदा। येन ञाणेन तानि ञाणानि जानाति — "इमानि ञाणानि इदमत्थजोतकानी"ति, ञाणेसु ञाणं पटिभानपटिसिम्भिदा।

## ७३८. तिस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये रूपूपपत्तिया मग्गं भावेति विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकिसणं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरित पथवीकिसणं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा अब्याकता। इमेसु धम्मेसु ञाणं अत्थपिटसिम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे ञाणं निरुत्तिपिटसिम्भिदा। येन ञाणेन तानि ञाणािन जानाित — ''इमािन ञाणािन इदमत्थजोतकानी''ति, ञाणेसु ञाणं पिटभानपिटसिम्भिदा।

## ७३९. तिस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये अरूपूपपत्तिया मग्गं भावेति सब्बसो आिकञ्चञ्जायतनं समितक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पहाना...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पञ्ज विहरित, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव अरूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं सब्बसो आिकञ्चञ्जायतनं समितक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पहाना...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पञ्ज विहरित, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा अब्याकता। इमेसु धम्मेसु जाणं अत्थपटिसिम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपटिसिम्भिदा। येन जाणेन तानि जाणानि जानाति — ''इमानि जाणानि इदमत्थजोतकानी''ति, जाणेसु जाणं पटिभानपटिसिम्भिदा।

## ७४०. तिस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये लोकुत्तरं झानं भावेति निय्यानिकं अपचयगामिं दिट्ठिगतानं पहानाय पठमाय भूमिया पत्तिया विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्थाभिञ्जं, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा कुसला। तस्सेव लोकुत्तरस्स कुसलस्स कम्मस्स कतत्ता भावितत्ता विपाकं विविच्चेव कामेहि...पे॰... पठमं झानं उपसम्पञ्ज विहरति दुक्खपिटपदं दन्धाभिञ्जं सुञ्जतं, तस्मिं समये फस्सो होति... पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा अब्याकता। इमेसु धम्मेसु जाणं अत्थपिटसिम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपटिसिम्भिदा। येन जाणेन तानि जाणानि जानाति — "इमानि जाणानि इदमत्थजोतकानी"ति, जाणेसु जाणं पटिभानपिटसिम्भदा।

७४१. तिस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये अकुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाकं चक्खुविञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं रूपारम्मणं...पे॰... सोतिवञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं सद्दारम्मणं...पे॰... घानिवञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं रसारम्मणं...पे॰... कायिवञ्ञाणं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं रसारम्मणं...पे॰... कायिवञ्ञाणं उप्पन्नं होति दुक्खसहगतं फोट्ठब्बारम्मणं, तस्मिं समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना होति, चित्तं होति, दुक्खं होति, चित्तस्सेकग्गता होति, मिनिन्द्रयं होति, दुक्खिन्द्रयं होति, जीवितिन्द्रयं होति, ये वा पन तस्मिं समये अञ्जेपि अत्थि पिटच्चसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा। इमे धम्मा अब्याकता। इमेसु धम्मेसु जाणं अत्थपिटसिम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपिटसिम्भिदा। येन जाणेन तानि जाणानि जानाति — "इमानि जाणानि इदमत्थजोतकानी"ति, जाणेसु जाणं पिटभानपिटसिम्भिदा।

७४२. तिस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये अकुसलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता विपाका मनोधातु उप्पन्ना होति उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा...पे॰... फोट्ठब्बारम्मणा वा...पे॰... मनोविञ्ञाणधातु उप्पन्ना होति उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा...पे॰... धम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना होति, चित्तं होति, वितक्को होति, विचारो होति, उपेक्खा होति, चित्तस्सेकग्गता होति, मनिन्द्रियं होति, उपेक्खिन्द्रियं होति, जीवितिन्द्रियं होति, ये वा पन तस्मिं समये अञ्जेपि अत्थि पटिच्चसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा। इमे धम्मा अब्याकता। इमेसु धम्मेसु जाणं अत्थपटिसम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा। येन जाणेन तानि जाणानि जानाति — "इमानि जाणानि इदमत्थजोतकानी"ित, जाणेसु जाणं पटिभानपटिसम्भिदा।

## ४. किरियवारो

७४३. तिस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये मनोधातु उप्पन्ना होति किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा...पे॰... फोडुब्बारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना होति, चित्तं होति, वित्तक्को होति, विचारो होति, उपेक्खा होति, चित्तस्सेकग्गता होति, मनिन्द्रियं होति, उपेक्खिन्द्रियं होति, जीवितिन्द्रियं होति, ये वा पन तस्मिं समये अञ्जेपि अत्थि पटिच्चसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा। इमे धम्मा अब्याकता। इमेसु धम्मेसु जाणं अत्थपटिसम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित होति तत्र धम्मनिरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा। येन जाणेन तानि जाणानि जानाति — "इमानि जाणानि इदमत्थजोतकानी"ति, जाणेसु जाणं पटिभानपटिसम्भिदा।

७४४. तिस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये मनोविञ्ञाणधातु उप्पन्ना होति किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका सोमनस्ससहगता रूपारम्मणा वा...पे॰... धम्मारम्मणा वा...पे॰... मनोविञ्ञाणधातु उप्पन्ना होति किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका उपेक्खासहगता रूपारम्मणा वा...पे॰... धम्मारम्मणा वा यं यं वा पनारब्भ, तस्मिं समये फस्सो होति, वेदना होति, सञ्जा होति, चेतना होति, चित्तं होति, वितक्को होति, विचारो होति, उपेक्खा होति, चित्तस्सेकग्गता होति, वीरियिन्द्रियं होति, समाधिन्द्रियं होति, मिनिन्द्रियं होति, उपेक्खिन्द्रियं होति, जीवितिन्द्रियं होति, ये वा पन तिस्मं समये अञ्जेपि अत्थि पिटच्चसमुप्पन्ना अरूपिनो धम्मा। इमे धम्मा अब्याकता। इमेसु धम्मेसु जाणं अत्थपिटसिम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मिनिरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपिटसिम्भिदा। येन जाणेन तानि जाणानि जानाति — "इमानि जाणानि इदमत्थजोतकानी"ति, जाणेसु जाणं पिटभानपिटसिम्भिदा।

७४५. तिस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

कतमे धम्मा अब्याकता? यस्मिं समये मनोविञ्जाणधातु उप्पन्ना होति किरिया नेव कुसला नाकुसला न च कम्मविपाका सोमनस्ससहगता जाणसम्पयुत्ता...पे॰... सोमनस्ससहगता जाणसम्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगता जाणसम्पयुत्ता...पे॰... उपेक्खासहगता जाणसम्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगता जाणसम्पयुत्ता जाणविप्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगता जाणविप्पयुत्ता जाणविप्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगता जाणविप्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे॰... उपेक्खासहगता जाणविप्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे॰... रूपावचरं झानं भावेति...पे॰... उपेक्खासहगता जाणविप्पयुत्ता ससङ्खारेन...पे॰... रूपावचरं झानं भावेति किरियं नेव कुसलं नाकुसलं न च कम्मविपाकं दिट्ठधम्मसुखविहारं...पे॰... सब्बसो आिकञ्चञ्जायतनं समितक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनसञ्जासहगतं सुखस्स च पहाना...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पञ्ज विहरित, तस्मिं समये फस्सो होति...पे॰... अविक्खेपो होति। इमे धम्मा अब्याकता। इमेसु धम्मेसु जाणं अत्थपटिसम्भिदा। याय निरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जित्त होति तत्र धम्मनिरुत्ताभिलापे जाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा। येन जाणोन तानि जाणानि जानाति — ''इमानि जाणानि इदमत्थजोतकानी''ति, जाणेसु जाणं पटिभानपटिसम्भिदा।

**७४६**. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा। तिस्सो पटिसम्भिदा कामावचरकुसलतो चतूसु जाणसम्पयुत्तेसु चित्तुप्पादेसु, किरियतो चतूसु जाणसम्पयुत्तेसु चित्तुप्पादेसु उप्पञ्जित। अत्थपटिसम्भिदा एतेसु चेव उप्पञ्जित, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु च उप्पञ्जित।

## अभिधम्मभाजनीयं।

## ३. पञ्हापुच्छकं

७४७. चतस्सो पटिसम्भिदा — अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा।

७४८. चतुन्नं पटिसम्भिदानं कति कुसला, कित अकुसला, कित अब्याकता...पे०... कित सरणा, कित अरणा?

## १. तिकं

७४९. सिया कुसला, सिया अब्याकता। सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। तिस्सो पटिसम्भिदा सिया विपाकधम्मधम्मा, सिया नेविवपाकनिवपाकधम्मधम्मा; अत्थपटिसम्भिदा सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्मा, सिया नेविवपाकनिवपाकधम्मधम्मा। तिस्सो पटिसम्भिदा अनुपादिन्नुपादानिया; अत्थपटिसम्भिदा सिया अनुपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नअनुपादानिया। तिस्सो पटिसम्भिदा असंिकलिद्वअसंिकलेसिका; अत्थपटिसम्भिदा सिया असंिकलिद्वसंिकलेसिका, सिया असंिकलिद्वअसंिकलेसिका।

तिस्सो पटिसम्भिदा सवितक्कसविचारा; अत्थपटिसम्भिदा सिया सवितक्कसविचारा, सिया अवितक्कविचारमत्ता, सिया अवितक्कअविचारा। सिया पीतिसहगता, सिया सुखसहगता, सिया उपेक्खासहगता। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा। नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका।

तिस्सो पटिसम्भिदा सिया आचयगामिनो, सिया नेवाचयगामिनापचयगामिनो; अत्थपटिसम्भिदा सिया आचयगामिनी, सिया अपचयगामिनी, सिया नेवाचयगामिनापचयगामिनी।

तिस्सो पटिसम्भिदा नेवसेक्खनासेक्खा, अत्थपटिसम्भिदा सिया सेक्खा, सिया असेक्खा, सिया नेवसेक्खनासेक्खा। तिस्सो पटिसम्भिदा परित्ता; अत्थपटिसम्भिदा सिया परित्ता, सिया अप्पमाणा। निरुत्तिपटिसम्भिदा परित्तारम्मणा; तिस्सो पटिसम्भिदा सिया परित्तारम्मणा, सिया अप्पमाणारम्मणा।

तिस्सो पटिसम्भिदा मज्झिमा; अत्थपटिसम्भिदा सिया मज्झिमा, सिया पणीता। तिस्सो पटिसम्भिदा अनियता; अत्थपटिसम्भिदा सिया सम्मत्तनियता, सिया अनियता। निरुत्तिपटिसम्भिदा न वत्तब्बा — मग्गारम्मणातिपि, मग्गाहेतुकातिपि, मग्गाधिपतिनीतिपि; अत्थपटिसम्भिदा न मग्गारम्मणा, सिया मग्गाहेतुका, सिया मग्गाधिपतिनी, सिया न वत्तब्बा मग्गहेतुकातिपि, मग्गाधिपतिनीतिपि; द्वे पटिसम्भिदा सिया मग्गारम्मणा, न मग्गहेतुका, सिया मग्गाधिपतिनोतिपि। सिया न वत्तब्बा मग्गारम्मणातिपि, मग्गाधिपतिनोतिपि।

तिस्सो पटिसम्भिदा सिया उप्पन्ना, सिया अनुप्पन्ना, न वत्तब्बा उप्पादिनोति; अत्थपटिसम्भिदा सिया उप्पन्ना, सिया अनुप्पन्ना, सिया उप्पादिनो। सिया अतीता, सिया अनागता, सिया पच्चुप्पन्ना। निरुत्तिपटिसम्भिदा पच्चुप्पन्नारम्मणा; द्वे पटिसम्भिदा सिया अतीतारम्मणा, सिया अनागतारम्मणा, सिया पच्चुप्पन्नारम्मणा; अत्थपटिसम्भिदा सिया अतीतारम्मणा, सिया अनागतारम्मणा, सिया पच्चुप्पन्नारम्मणा, सिया न वत्तब्बा अतीतारम्मणातिपि, अनागतारम्मणातिपि, पच्चुप्पन्नारम्मणातिपि। सिया अज्झत्ता, सिया बहिद्धा, सिया अज्झत्तबहिद्धा। निरुत्तिपटिसम्भिदा बहिद्धारम्मणा; तिस्सो पटिसम्भिदा सिया अज्झत्तारम्मणा, सिया बहिद्धारम्मणा, सिया अज्झत्तबहिद्धारम्मणा। अनिदस्सनअपटिघा।

## २. दुकं

७५०. हेतू, सहेतुका, हेतुसम्पयुत्ता, हेतू चेव सहेतुका च, हेतू चेव हेतुसम्पयुत्ता च, न वत्तब्बा न हेतू सहेतुकातिपि, नहेतू अहेतुकातिपि।

सप्पच्चया, सङ्ख्वता, अनिदस्सना, अप्पटिघा, अरूपा, तिस्सो पटिसम्भिदा लोकिया, अत्थपटिसम्भिदा सिया लोकिया, सिया लोकृत्तरा, केनचि विञ्लेय्या, केनचि न विञ्लेय्या।

नो आसवा। तिस्सो पटिसम्भिदा सासवा; अत्थपटिसम्भिदा सिया सासवा, सिया अनासवा। आसविष्णयुत्ता। तिस्सो पटिसम्भिदा न वत्तब्बा आसवा चेव सासवा चाित, सासवा चेव नो च आसवा; अत्थपटिसम्भिदा न वत्तब्बा आसवो [आसवा (सी॰) धातुविभङ्गे पन पाठनानत्तं नित्थ] चेव सासवा चाित, सिया सासवा चेव नो च आसवो [आसवा (सी॰) धातुविभङ्गे पन पाठनानत्तं नित्थ], सिया न वत्तब्बा सासवा चेव नो च आसवाित। न वत्तब्बा आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता चाितिप, आसवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवाितिप। तिस्सो पटिसम्भिदा आसविष्णयुत्ता सासवा;

अत्थपटिसम्भिदा सिया आसर्वविप्पयुत्ता सासवा, सिया आसर्वविप्पयुत्ता अनासवा।

नो संयोजना...पे॰... नो गन्था...पे॰... नो ओघा...पे॰... नो योगा...पे॰... नो नीवरणा...पे॰... नो परामासा...पे॰... सारम्मणा। नो चित्ता, चेतिसका, चित्तसम्पयुत्ता, चित्तसंसद्वा, चित्तसमुद्वाना, चित्तसहभुनो, चित्तानुपरिवित्तनो। चित्तसंसद्वसमुद्वाना, चित्तसंसद्वसमुद्वानसहभुनो, चित्तसंसद्वसमुद्वानानुपरिवित्तनो, बाहिरा, नो उपादा, अनुपादिन्ना।

नो उपादाना...पे॰... नो किलेसा...पे॰... न दस्सनेन पहातब्बा। न भावनाय पहातब्बा। न दस्सनेन पहातब्बहेतुका। न भावनाय पहातब्बहेतुका। तिस्सो पटिसम्भिदा सिवतक्का; अत्थपटिसम्भिदा सिया सिवतक्का, सिया अवितक्का। तिस्सो पटिसम्भिदा सिवचारा; अत्थपटिसम्भिदा सिया सिवचारा, सिया अविचारा। सिया सप्पीतिका, सिया अप्पीतिका। सिया पीतिसहगता, सिया न पीतिसहगता। सिया सुखसहगता, सिया न सुखसहगता। सिया उपेक्खासहगता, सिया न उपेक्खासहगता। तिस्सो पटिसम्भिदा कामावचरा; अत्थपटिसम्भिदा सिया कामावचरा, सिया न कामावचरा। न रूपावचरा। न अरूपावचरा। तिस्सो पटिसम्भिदा परियापन्ना; अत्थपटिसम्भिदा सिया परियापन्ना, सिया अपरियापन्ना। तिस्सो पटिसम्भिदा अनिय्यानिका; अत्थपटिसम्भिदा सिया निय्यानिका, सिया अनिय्यानिका। तिस्सो पटिसम्भिदा अनियता; अत्थपटिसम्भिदा सिया नियता, सिया अनियता। तिस्सो पटिसम्भिदा सउत्तरा; अत्थपटिसम्भिदा सिया सउत्तरा, सिया अनुत्तरा। अरणाति।

पञ्हापुच्छकं।

पटिसम्भिदाविभङ्गो निद्वितो।

# १६. ञाणविभङ्गो

## १. एककमातिका

७५१. एकविधेन जाणवत्थु — पञ्च विञ्जाणा न हेतू, अहेतुका, हेतुविप्पयुत्ता, सप्पच्चया, सङ्ख्वता, अरूपा, लोकिया, सासवा, संयोजिनया, गन्थिनया, ओघिनया, योगिनया, नीवरिणया, परामद्वा, उपादािनया, संकिलेसिका, अब्याकता, सारम्मणा, अचेतिसका, विपाका, उपादिन्नुपादािनया, असंकिलिद्वसंकिलेसिका, न सिवतक्कसिवचारा, न अवितक्किविचारमत्ता, अवितक्कअविचारा, न पीतिसहगता, नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बा, नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका, नेवाचयगािमनापचयगािमनो, नेवसेक्खनासेक्खा, परित्ता, कामावचरा, न रूपावचरा, न अरूपावचरा, परियापन्ना, नो अपरियापन्ना, अनियता, अनिय्यािनका,

उप्पन्नवत्थुका उप्पन्नारम्मणा,

- (३) पुरेजातवत्थुका पुरेजातारम्मणा
- (४) अज्झत्तिकवत्थुका बाहिरारम्मणा
- (५) असम्भिन्नवत्थुका असम्भिन्नारम्मणा

- (६) नानावत्थुका नानारम्मणा
- (७) न अञ्जमञ्जस्स गोचरविसयं पच्चनुभोन्ति
- (८) न असमन्नाहारा उप्पज्जन्ति
- (९) न अमनसिकारा उप्पज्जन्ति
- (१०) न अब्बोकिण्णा उप्पज्जन्ति
- (११) न अपुब्बं अचरिमं उप्पज्जन्ति
- (१२) न अञ्जमञ्जस्स समनन्तरा उप्पज्जन्ति
- (१३) पञ्च विञ्ञाणा अनाभोगा
- (१४) पञ्चिह विञ्ञाणेहि न कञ्चि [किञ्च (सी॰ क॰)] धम्मं पटिविजानाति अञ्जत्र अभिनिपातमत्ता
- (१५) पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरापि न कञ्चि धम्मं पटिविजानाति
- (१६) पञ्चिह विञ्ञाणेहि न कञ्चि इरियापथं कप्पेति
- (१७) पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरापि न कञ्चि इरियापथं कप्पेति
- (१८) पञ्चिह विञ्ञाणेहि न कायकम्मं न वचीकम्मं पट्टपेति
- (१९) पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरापि न कायकम्मं न वचीकम्मं पट्टपेति
- (२०) पञ्चिह विञ्ञाणेहि न कुसलाकुसलं धम्मं समादियति
- (२१) पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरापि न कुसलाकुसलं धम्मं समादियति
- (२२) पञ्चिह विञ्ञाणेहि न समापज्जित न वुद्वाति
- (२३) पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरापि न समापज्जित न वृद्घाति
- (२४) पञ्चिह विञ्ञाणेहि न चवति न उप्पज्जित
- (२५) पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरापि न चवति न उप्पज्जति
- (२६) पञ्चिह विञ्ञाणेहि न सुपित न पटिबुज्झित न सुपिनं पस्सित

# (२७) पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरापि न सुपित न पिटबुज्झित न सुपिनं पस्सिति, याथावकवत्थुविभावना पञ्जा एवं एकविधेन ञाणवत्थु ।

## २. दुकमातिका

## ७५२. दुविधेन जाणवत्थु —

- (१) लोकिया पञ्जा, लोकुत्तरा पञ्जा
- (२) केनचि विञ्ञेय्या पञ्जा, केनचि न विञ्ञेय्या पञ्जा
- (३) सासवा पञ्जा, अनासवा पञ्जा
- (४) आसर्वविप्पयुत्ता सासवा पञ्जा, आसर्वविप्पयुत्ता अनासवा पञ्जा
- (५) संयोजनिया पञ्जा, असंयोजनिया पञ्जा
- (६) संयोजनिवप्ययुत्ता संयोजनिया पञ्जा, संयोजनिवप्ययुत्ता असंयोजनिया पञ्जा
- (७) गन्थनिया पञ्जा, अगन्थनिया पञ्जा
- (८) गन्थविष्पयुत्ता गन्थिनया पञ्जा, गन्थविष्पयुत्ता अगन्थिनया पञ्जा
- (९) ओघनिया पञ्जा, अनोघनिया पञ्जा
- (१०) ओघविप्पयुत्ता ओघनिया पञ्जा, ओघविप्पयुत्ता अनोघनिया पञ्जा
- (११) योगनिया पञ्जा, अयोगनिया पञ्जा
- (१२) योगविष्पयुत्ता योगनिया पञ्जा, योगविष्पयुत्ता अयोगनिया पञ्जा
- (१३) नीवरणिया पञ्जा, अनीवरणिया पञ्जा
- (१४) नीवरणविप्पयुत्ता नीवरणिया पञ्जा, नीवरणविप्पयुत्ता अनीवरणिया पञ्जा
- (१५) परामट्ठा पञ्जा, अपरामट्ठा पञ्जा
- (१६) परामासविप्पयुत्ता परामट्ठा पञ्जा, परामासविप्पयुत्ता अपरामट्ठा पञ्जा
- (१७) उपादिन्ना पञ्जा, अनुपादिन्ना पञ्जा

- (१८) उपादानिया पञ्जा, अनुपादानिया पञ्जा
- (१९) उपादानिवप्पयुत्ता उपादानिया पञ्जा, उपादानिवप्पयुत्ता अनुपादानिया पञ्जा
- (२०) संकिलेसिका पञ्जा, असंकिलेसिका पञ्जा
- (२१) किलेसविप्पयुत्ता संकिलेसिका पञ्जा, किलेसविप्पयुत्ता असंकिलेसिका पञ्जा
- (२२) सवितक्का पञ्जा, अवितक्का पञ्जा
- (२३) सविचारा पञ्जा, अविचारा पञ्जा
- (२४) सप्पीतिका पञ्जा, अप्पीतिका पञ्जा
- (२५) पीतिसहगता पञ्जा, न पीतिसहगता पञ्जा
- (२६) सुखसहगता पञ्जा, न सुखसहगता पञ्जा
- (२७) उपेक्खासहगता पञ्जा, न उपेक्खासहगता पञ्जा
- (२८) कामावचरा पञ्जा, न कामावचरा पञ्जा
- (२९) रूपावचरा पञ्जा, न रूपावचरा पञ्जा
- (३०) अरूपावचरा पञ्जा, न अरूपावचरा पञ्जा
- (३१) परियापन्ना पञ्जा, अपरियापन्ना पञ्जा
- (३२) निय्यानिका पञ्जा, अनिय्यानिका पञ्जा
- (३३) नियता पञ्जा, अनियता पञ्जा
- (३४) सउत्तरा पञ्जा, अनुत्तरा पञ्जा
- (३५) अत्थजापिका पञ्जा, जापितत्था पञ्जा

एवं दुविधेन ञाणवत्थु।

# ३. तिकमातिका

७५३. तिविधेन ञाणवत्थु —

- (१) चिन्तामया पञ्जा, सुतमया पञ्जा, भावनामया पञ्जा
- (२) दानमया पञ्जा, सीलमया पञ्जा, भावनामया पञ्जा
- (३) अधिसीले पञ्जा, अधिचित्ते पञ्जा, अधिपञ्जाय पञ्जा
- (४) आयकोसल्लं, अपायकोसल्लं, उपायकोसल्लं
- (५) विपाका पञ्जा, विपाकधम्मधम्मा पञ्जा, नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा पञ्जा
- (६) उपादिन्नुपादानिया पञ्जा, अनुपादिन्नुपादानिया पञ्जा, अनुपादिन्नअनुपादानिया पञ्जा
- (७) सवितक्कसविचारा पञ्जा, अवितक्कविचारमत्ता पञ्जा, अवितक्कअविचारा पञ्जा
- (८) पीतिसहगता पञ्जा, सुखसहगता पञ्जा, उपेक्खासहगता पञ्जा
- (९) आचयगामिनी पञ्जा, अपचयगामिनी पञ्जा, नेवाचयगामिनापचयगामिनी पञ्जा
- (१०) सेक्खा पञ्जा, असेक्खा पञ्जा, नेवसेक्खनासेक्खा पञ्जा
- (११) परित्ता पञ्जा, महग्गता पञ्जा, अप्पमाणा पञ्जा
- (१२) परित्तारम्मणा पञ्जा, महग्गतारम्मणा पञ्जा, अप्पमाणारम्मणा पञ्जा
- (१३) मग्गारम्मणा पञ्जा, मग्गहेतुका पञ्जा, मग्गाधिपतिनी पञ्जा
- (१४) उप्पन्ना पञ्जा, अनुप्पन्ना पञ्जा, उप्पादिनी पञ्जा
- (१५) अतीता पञ्जा, अनागता पञ्जा, पच्चुप्पन्ना पञ्जा
- (१६) अतीतारम्मणा पञ्जा, अनागतारम्मणा पञ्जा, पच्चुप्पन्नारम्मणा पञ्जा
- (१७) अज्झत्ता पञ्जा, बहिद्धा पञ्जा, अज्झत्तबहिद्धा पञ्जा
- (१८) अज्झत्तारम्मणा पञ्जा, बहिद्धारम्मणा पञ्जा, अज्झत्तबहिद्धारम्मणा पञ्जा
- (१९) सवितक्कसविचारा पञ्जा अत्थि विपाका, अत्थि विपाकधम्मधम्मा, अत्थि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा
- (२०) अत्थि उपादिन्नुपादानिया, अत्थि अनुपादिन्नुपादानिया, अत्थि अनुपादिन्नअनुपादानिया
- (२१) अत्थि पीतिसहगता, अत्थि सुखसहगता, अत्थि उपेक्खासहगता

- (२२) अत्थि आचयगामिनी, अत्थि अपचयगामिनी, अत्थि नेवाचयगामिनापचयगामिनी
- (२३) अत्थि सेक्खा. अत्थि असेक्खा. अत्थि नेवसेक्खनासेक्खा
- (२४) अत्थि परित्ता, अत्थि महग्गता, अत्थि अप्पमाणा
- (२५) अत्थि परित्तारम्मणा, अत्थि महग्गतारम्मणा, अत्थि अप्पमाणारम्मणा
- (२६) अत्थि मग्गारम्मणा, अत्थि मग्गहेतुका, अत्थि मग्गाधिपतिनी
- (२७) अत्थि उप्पन्ना, अत्थि अनुप्पन्ना, अत्थि उप्पादिनी
- (२८) अत्थि अतीता, अत्थि अनागता, अत्थि पच्चूप्पन्ना
- (२९) अत्थि अतीतारम्मणा, अत्थि अनागतारम्मणा, अत्थि पच्चुप्पन्नारम्मणा
- (३०) अत्थि अज्झत्ता, अत्थि बहिद्धा, अत्थि अज्झत्तबहिद्धा
- (३१) अत्थि अज्झत्तारम्मणा, अत्थि बहिद्धारम्मणा, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणा
- (३२) अवितक्कविचारमत्ता पञ्जा अत्थि विपाका, अत्थि विपाकधम्मधम्मा, अत्थि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा
- (३३) अत्थि उपादिन्नुपादानिया, अत्थि अनुपादिन्नुपादानिया, अत्थि अनुपादिन्नअनुपादानिया
- (३४) अत्थि आचयगामिनी, अत्थि अपचयगामिनी, अत्थि नेवाचयगामिनापचयगामिनी
- (३५) अत्थि सेक्खा, अत्थि असेक्खा, अत्थि नेवसेक्खनासेक्खा
- (३६) अत्थि उप्पन्ना, अत्थि अनुप्पन्ना, अत्थि उप्पादिनी
- (३७) अत्थि अतीता, अत्थि अनागता, अत्थि पच्चुप्पन्ना
- (३८) अत्थि अज्झत्ता, अत्थि बहिद्धा, अत्थि अज्झत्तबहिद्धा
- (३९) अवितक्कअविचारा पञ्जा अत्थि विपाका, अत्थि विपाकधम्मधम्मा, अत्थि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा
- (४०) अत्थि उपादिन्नुपादानिया, अत्थि अनुप्पादिन्नुपादानिया, अत्थि अनुप्पादिन्नअनुपादानिया
- (४१) अत्थि पीतिसहगता, अत्थि सुखसहगता, अत्थि उपेक्खासहगता
- (४२) अत्थि आचयगामिनी, अत्थि अपचयगामिनी, अत्थि नेवाचयगामिनापचयगामिनी

- (४३) अत्थि सेक्खा, अत्थि असेक्खा, अत्थि नेवसेक्खनासेक्खा
- (४४) अत्थि परित्तारम्मणा, अत्थि महग्गतारम्मणा, अत्थि अप्पमाणारम्मणा
- (४५) अत्थि मग्गारम्मणा, अत्थि मग्गहेतुका, अत्थि मग्गाधिपतिनी
- (४६) अत्थि उप्पन्ना, अत्थि अनुप्पन्ना, अत्थि उप्पादिनी
- (४७) अत्थि अतीता, अत्थि अनागता, अत्थि पच्चुप्पन्ना
- (४८) अत्थि अतीतारम्मणा, अत्थि अनागतारम्मणा, अत्थि पच्चुप्पन्नारम्मणा
- (४९) अत्थि अज्झत्ता, अत्थि बहिद्धा, अत्थि अज्झत्तबहिद्धा
- (५०) अत्थि अज्झत्तारम्मणा, अत्थि बहिद्धारम्मणा, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणा
- (५१) पीतिसहगता पञ्जा सुखसहगता पञ्जा अत्थि विपाका, अत्थि विपाकधम्मधम्मा, अत्थि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा
  - (५२) अत्थि उपादिन्नुपादानिया, अत्थि अनुपादिन्नुपादानिया, अत्थि अनुपादिन्नअनुपादानिया
  - (५३) अत्थि सवितक्कसविचारा, अत्थि अवितक्कविचारमत्ता, अत्थि अवितक्कअविचारा
  - (५४) अत्थि आचयगामिनी, अत्थि अपचयगामिनी, अत्थि नेवाचयगामिनापचयगामिनी
  - (५५) अत्थि सेक्खा, अत्थि असेक्खा, अत्थि नेवसेक्खनासेक्खा
  - (५६) अत्थि परित्ता, अत्थि महग्गता, अत्थि अप्पमाणा
  - (५७) अत्थि परित्तारम्मणा, अत्थि महग्गतारम्मणा, अत्थि अप्पमाणारम्मणा
  - (५८) अत्थि मग्गारम्मणा, अत्थि मग्गहेतुका, अत्थि मग्गाधिपतिनी
  - (५९) अत्थि उप्पन्ना, अत्थि अनुप्पन्ना, अत्थि उप्पादिनी
  - (६०) अत्थि अतीता, अत्थि अनागता, अत्थि पच्चुप्पन्ना
  - (६१) अत्थि अतीतारम्मणा, अत्थि अनागतारम्मणा, अत्थि पच्चूप्पन्नारम्मणा
  - (६२) अत्थि अज्झता, अत्थि बहिद्धा, अत्थि अज्झत्तबहिद्धा

- (६३) अत्थि अज्झत्तारम्मणा, अत्थि बहिद्धारम्मणा, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणा
- (६४) उपेक्खासहगता पञ्जा अत्थि विपाका, अत्थि विपाकधम्मधम्मा, अत्थि नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा
- (६५) अत्थि उपादिन्नुपादानिया, अत्थि अनुपादिन्नुपादानिया, अत्थि अनुपादिन्नअनुपादानिया
- (६६) अत्थि आचयगामिनी, अत्थि अपचयगामिनी, अत्थि नेवाचयगामिनापचयगामिनी
- (६७) अत्थि सेक्खा, अत्थि असेक्खा, अत्थि नेवसेक्खनासेक्खा
- (६८) अत्थि परित्ता, अत्थि महग्गता, अत्थि अप्पमाणा
- (६९) अत्थि परित्तारम्मणा, अत्थि महग्गतारम्मणा, अत्थि अप्पमाणारम्मणा
- (७०) अत्थि मग्गारम्मणा, अत्थि मग्गहेतुका, अत्थि मग्गाधिपतिनी
- (७१) अत्थि उप्पन्ना, अत्थि अनुप्पन्ना, अत्थि उप्पादिनी
- (७२) अत्थि अतीता, अत्थि अनागता, अत्थि पच्चुप्पन्ना
- (७३) अत्थि अतीतारम्मणा, अत्थि अनागतारम्मणा, अत्थि पच्चूप्पन्नारम्मणा
- (७४) अत्थि अज्झत्ता, अत्थि बहिद्धा, अत्थि अज्झत्तबहिद्धा
- (७५) अत्थि अज्झत्तारम्मणा, अत्थि बहिद्धारम्मणा, अत्थि अज्झत्तबहिद्धारम्मणा

एवं तिविधेन जाणवत्थु।

# ४. चतुक्कमातिका

## ७५४. चतुब्बिधेन ञाणवत्थ् —

- (१) कम्मस्सकतञाणं, सच्चानुलोमिकं ञाणं, मग्गसमङ्गिस्स ञाणं, फलसमङ्गिस्स ञाणं
- (२) दुक्खे आणं, दुक्खसमुदये आणं, दुक्खिनरोधे आणं, दुक्खिनरोधगामिनिया पटिपदाय आणं
- (३) कामावचरा पञ्जा, रूपावचरा पञ्जा, अरूपावचरा पञ्जा, अपरियापन्ना पञ्जा
- (४) धम्मे ञाणं, अन्वये ञाणं, परिये [परिच्चे (सब्बत्थ) पस्स दीघनिकाये] ञाणं, सम्मुतिञाणं [सम्मितिञाणं (स्या॰) पस्स दीघनिकाये]

- (५) अत्थि पञ्जा आचयाय नो अपचयाय, अत्थि पञ्जा अपचयाय नो आचयाय, अत्थि पञ्जा आचयाय चेव अपचयाय च, अत्थि पञ्जा नेवाचयाय नो अपचयाय
- (६) अत्थि पञ्जा निब्बिदाय नो पटिवेधाय, अत्थि पञ्जा पटिवेधाय नो निब्बिदाय, अत्थि पञ्जा निब्बिदाय चेव पटिवेधाय च, अत्थि पञ्जा नेव निब्बिदाय नो पटिवेधाय
  - (७) हानभागिनी पञ्जा, ठितिभागिनी पञ्जा, विसेसभागिनी पञ्जा, निब्बेधभागिनी पञ्जा
  - (८) चतस्सो पटिसम्भिदा
  - (९) चतस्सो पटिपदा
  - (१०) चत्तारि आरम्मणानि
  - (११) जरामरणे ञाणं, जरामरणसमुदये ञाणं, जरामरणिनरोधे ञाणं, जरामरणिनरोधगामिनिया पटिपदाय ञाणं
- (१२-२१) जातिया ञाणं...पे॰... भवे ञाणं...पे॰... उपादाने ञाणं...पे॰... तण्हाय ञाणं...पे॰... वेदनाय ञाणं...पे॰... फस्से ञाणं...पे॰... सळायतने ञाणं...पे॰... नामरूपे ञाणं...पे॰... विञ्ञाणे ञाणं...पे॰... सङ्खारेसु ञाणं, सङ्खारसमुदये ञाणं, सङ्खारितरोधे ञाणं, सङ्खारितरोधे गाणं, सङ्खारितरोधे गाणं, सङ्खारितरोधे गाणं, सङ्खारितरोधगामिनिया पटिपदाय ञाणं। एवं चतुब्बिधेन ञाणवत्थु।

#### ५. पञ्चकमातिका

७५५. पञ्चविधेन ञाणवत्थु —

(१) पञ्चिङ्गको सम्मासमाधि (२) पञ्चञाणिको सम्मासमाधि

एवं पञ्चिवधेन ञाणवत्थु।

## ६. छक्कमातिका

७५६. छब्बिधेन ञाणवत्थु —

(१) छसु अभिञ्जासु पञ्जा

एवं छब्बिधेन ञाणवत्थु।

#### ७. सत्तकमातिका

७५७. सत्तविधेन जाणवत्थु —

(१) सत्तसत्ति जाणवत्थूनि

एवं सत्तविधेन जाणवत्थु।

## ८. अट्टकमातिका

७५८. अडुविधेन जाणवत्थु —

(१) चतूसु मग्गेसु, चतूसु फलेसु पञ्जा

एवं अडुविधेन जाणवत्थु।

### ९. नवकमातिका

७५९. नवविधेन ञाणवत्थु —

(१) नवसु अनुपुब्बविहारसमापत्तीसु पञ्जा

एवं नवविधेन ञाणवत्थु।

#### १०. दसकमातिका

**७६०**.दसविधेन ञाणवत्थु — दस तथागतस्स तथागतबलानि येहि बलेहि समन्नागतो तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसास् सीहनादं नदित, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति। कतमानि दस?

- (१) इध तथागतो ठानञ्च ठानतो अट्ठानञ्च अट्ठानतो यथाभूतं पजानाति। यम्पि तथागतो ठानञ्च ठानतो अट्ठानञ्च अट्ठानतो यथाभूतं पजानाति, इदम्पि तथागतस्स तथागतबलं होति, यं बलं आगम्म तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसास् सीहनादं नदित, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति।
- (२) पुन चपरं तथागतो अतीतानागतपच्चुप्पन्नानं कम्मसमादानानं ठानसो हेतुसो विपाकं यथाभूतं पजानाति। यम्पि तथागतो अतीतानागतपच्चुप्पन्नानं कम्मसमादानानं ठानसो हेतुसो विपाकं यथाभूतं पजानाति, इदम्पि तथागतस्स तथागतबलं होति, यं बलं आगम्म तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदित, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति।
- (३) पुन चपरं तथागतो सब्बत्थगामिनिं पटिपदं यथाभूतं पजानाति। यम्पि तथागतो सब्बत्थगामिनिं पटिपदं यथाभूतं पजानाति, इदिम्पि तथागतस्स तथागतबलं होति, यं बलं आगम्म तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदित, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति।
- (४) पुन चपरं तथागतो अनेकधातु नानाधातुलोकं [अनेकधातुं नानाधातुं लोकं (स्या॰) म॰ नि॰ १.१४८] यथाभूतं पजानाति। यम्पि तथागतो अनेकधातु नानाधातुलोकं यथाभूतं पजानाति, इदम्पि तथागतस्स तथागतबलं होति, यं बलं

## आगम्म तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदित, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति।

- (५) पुन चपरं तथागतो सत्तानं नानाधिमुत्तिकतं यथाभूतं पजानाति। यम्पि तथागतो सत्तानं नानाधिमुत्तिकतं यथाभूतं पजानाति, इदम्पि तथागतस्स तथागतबलं होति, यं बलं आगम्म तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदित, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति।
- (६) पुन चपरं तथागतो परसत्तानं परपुग्गलानं इन्द्रियपरोपरियत्तं यथाभूतं पजानाति। यम्पि तथागतो परसत्तानं परपुग्गलानं इन्द्रियपरोपरियत्तं यथाभूतं पजानाति, इदम्पि तथागतस्स तथागतबलं होति, यं बलं आगम्म तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदित, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति।
- (७) पुन चपरं तथागतो झानविमोक्खसमाधिसमापत्तीनं संकिलेसं वोदानं वुट्ठानं यथाभूतं पजानाति। यम्पि तथागतो झानविमोक्खसमाधिसमापत्तीनं संकिलेसं वोदानं वुट्ठानं यथाभूतं पजानाति, इदम्पि तथागतस्स तथागतबलं होति, यं बलं आगम्म तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदित, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति।
- (८) पुन चपरं तथागतो पुब्बेनिवासानुस्सितं यथाभूतं पजानाति। यम्पि तथागतो पुब्बेनिवासानुस्सितं यथाभूतं पजानाति, इदिम्प तथागतस्स तथागतबलं होति, यं बलं आगम्म तथागतो आसभं ठानं पिटजानाति, पिरसासु सीहनादं नदित, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति।
- (९) पुन चपरं तथागतो सत्तानं चुतूपपातं यथाभूतं पजानाति। यम्पि तथागतो सत्तानं चुतूपपातं यथाभूतं पजानाति, इदम्पि तथागतस्स तथागतबलं होति, यं बलं आगम्म तथागतो आसभं ठानं पिटजानाति, पिरसासु सीहनादं नदित, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति।
- (१०) पुन चपरं तथागतो आसवानं खयं यथाभूतं पजानाति। यम्पि तथागतो आसवानं खयं यथाभूतं पजानाति, इदिम्पि तथागतस्स तथागतबलं होति, यं बलं आगम्म तथागतो आसभं ठानं पिटजानाति, पिरसासु सीहनादं नदित, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति। इमानि दस तथागतस्स तथागतबलानि, येहि बलेहि समन्नागतो तथागतो आसभं ठानं पिटजानाति, पिरसासु सीहनादं नदित, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति।

## एवं दसविधेन जाणवत्थ्।

## मातिका

## १. एककनिद्देसो

**७६१**. पञ्च विञ्जाणा न हेतुमेव, अहेतुकमेव, हेतुविप्पयुत्तमेव, सप्पच्चयमेव, सङ्ख्वतमेव, अरूपमेव, लोकियमेव, सासवमेव, संयोजिनयमेव, गन्थिनयमेव, ओघिनयमेव, योगिनयमेव, नीवरिणयमेव, परामद्वमेव, उपादानियमेव, संिकलेसिकमेव, अब्याकतमेव, सारम्मणमेव, अचेतिसकमेव, विपाकमेव, उपादिन्नुपादानियमेव, असंिकलिद्वसंिकलेसिकमेव, न सिवतक्कसिवचारमेव, न अवितक्कविचारमत्तमेव, अवितक्कअविचारमेव, न पीतिसहगतमेव, नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बमेव, नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बमेव,

नेवाचयगामिनापचयगामिमेव, नेवसेक्खनासेक्खमेव, परित्तमेव, कामावचरमेव, न रूपावचरमेव, न अरूपावचरमेव, परियापन्नमेव, नो अपरियापन्नमेव, अनियतमेव, अनिय्यानिकमेव, उप्पन्नं मनोविञ्ञाणविञ्ञेय्यमेव, अनिच्चमेव, जराभिभूतमेव।

**७६२**. पञ्च विञ्ञाणा उप्पन्नवत्थुका, उप्पन्नारम्मणाति उप्पन्नस्मिं वत्थुस्मिं उप्पन्ने आरम्मणे उप्पज्जन्ति। पुरेजातवत्थुका, पुरेजातारम्मणाति पुरेजातिमां वत्थुस्मिं पुरेजाते आरम्मणे उप्पज्जन्ति। अज्झित्तिकवत्थुका, बाहिरारम्मणाति पञ्चन्नं विञ्ञाणानं वत्थु अज्झित्तिका आरम्मणा बाहिरा। असिम्भन्नवत्थुका, असिम्भन्नारम्मणाति असिम्भन्नस्मिं वत्थुस्मिं असिम्भन्ने आरम्मणे उप्पज्जन्ति।

नानावत्थुका, नानारम्मणाति अञ्जं चक्खुविञ्जाणस्स वत्थु च आरम्मणञ्च, अञ्जं सोतविञ्जाणस्स वत्थु च आरम्मणञ्च, अञ्जं घानविञ्जाणस्स वत्थु च आरम्मणञ्च, अञ्जं जिव्हाविञ्जाणस्स वत्थु च आरम्मणञ्च, अञ्जं कार्यविञ्जाणस्स वत्थु च आरम्मणञ्च।

७६३. न अञ्जमञ्जस्स गोचरिवसयं पच्चनुभोन्तीति चक्खुविञ्जाणस्स गोचरिवसयं सोतिवञ्जाणं न पच्चनुभोति, सोतिवञ्जाणस्स गोचरिवसयम्पि चक्खुविञ्जाणं न पच्चनुभोति। चक्खुविञ्जाणस्स गोचरिवसयं घानिवञ्जाणं न पच्चनुभोति, घानिवञ्जाणस्स गोचरिवसयम्पि चक्खुविञ्जाणं न पच्चनुभोति। चक्खुविञ्जाणस्स गोचरिवसयं जिव्हाविञ्जाणं न पच्चनुभोति, जिव्हाविञ्जाणस्स गोचरिवसयम्पि चक्खुविञ्जाणं न पच्चनुभोति। चक्खुविञ्जाणं न पच्चनुभोति। सोतिवञ्जाणस्स...पे०... घानिवञ्जाणस्स...पे०... जिव्हाविञ्जाणं न पच्चनुभोति। सोतिवञ्जाणस्स...पे०... घानिवञ्जाणस्स...पे०... जिव्हाविञ्जाणं न पच्चनुभोति। कायिवञ्जाणस्स गोचरिवसयं सोतिवञ्जाणं न पच्चनुभोति, चक्खुविञ्जाणं न पाच्चनुभोति। कायिवञ्जाणस्स गोचरिवसयं सोतिवञ्जाणं न पच्चनुभोति, सोतिवञ्जाणस्स गोचरिवसयम्पि कायिवञ्जाणं न पच्चनुभोति। कायिवञ्जाणं न पच्चनुभोति।

७६४. न असमन्नाहारा उप्पज्जन्तीति समन्नाहरन्तस्स उप्पज्जन्ति।

न अमनसिकारा उप्पज्जन्तीति मनसिकरोन्तस्स उप्पज्जन्ति।

न अब्बोकिण्णा उप्पज्जन्तीति न पटिपाटिया उप्पज्जन्ति ।

न अपुब्बं अचरिमं उप्पज्जन्तीति न एकक्खणे उप्पज्जन्ति।

**७६५**. न अञ्जमञ्जस्स समनन्तरा उप्पज्जन्तीति चक्खुविञ्जाणस्स उप्पन्नसमनन्तरा सोतविञ्जाणं न उप्पज्जित, सोतविञ्जाणस्स उप्पन्नसमनन्तरापि चक्खुविञ्जाणं न उप्पज्जित। चक्खुविञ्जाणस्स उप्पन्नसमनन्तरा घानविञ्जाणं न उप्पञ्जित, घानिवञ्जाणस्स उप्पन्नसमनन्तरापि चक्खुविञ्जाणं न उप्पञ्जित। चक्खुविञ्जाणस्स उप्पन्नसमनन्तरा जिव्हाविञ्जाणं न उप्पञ्जित। जिव्हाविञ्जाणस्स उप्पन्नसमनन्तरापि चक्खुविञ्जाणं न उप्पञ्जित। चक्खुविञ्जाणं न उप्पञ्जित। स्रोतिवञ्जाणस्स...पे॰... घानिवञ्जाणस्स...पे॰... जिव्हाविञ्जाणस्स...पे॰... कार्यविञ्जाणस्स उप्पन्नसमनन्तरा चक्खुविञ्जाणं न उप्पञ्जित। स्रोतिवञ्जाणस्स...पे॰... घानिवञ्जाणस्स उप्पन्नसमनन्तरापि कार्यविञ्जाणं न उप्पञ्जित। कार्यविञ्जाणस्स उप्पन्नसमनन्तरापि कार्यविञ्जाणं न उप्पञ्जित। कार्यविञ्जाणं न उप्पञ्जित। कार्यविञ्जाणस्स उप्पन्नसमनन्तरापि कार्यविञ्जाणं न उप्पञ्जित। कार्यविञ्जाणं न उप्पञ्जित। कार्यविञ्जाणं न उप्पञ्जित। कार्यविञ्जाणं न उप्पञ्जित।

**७६६**. पञ्च विञ्ञाणा अनाभोगाति पञ्चन्नं विञ्ञाणानं नित्थि आवट्टना वा आभोगो वा समन्नाहारो वा मनिसकारो वा।

पञ्चिह विञ्ञाणेहि न कञ्चि धम्मं पिटविजानातीति पञ्चिह विञ्ञाणेहि न कञ्चि धम्मं पिटविजानाति। अञ्जत्र अभिनिपातमत्ताति अञ्जत्र आपातमत्ता।

पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरापि न कञ्चि धम्मं पटिविजानातीति पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरा मनोधातुयापि न कञ्चि धम्मं पटिविजानाति ।

पञ्चिह विञ्ञाणेहि न कञ्चि इरियापथं कप्पेतीति पञ्चिह विञ्ञाणेहि न कञ्चि इरियापथं कप्पेति — गमनं वा ठानं वा निसञ्जं वा सेय्यं वा।

पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरापि न कञ्चि इरियापथं कप्पेतीति पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरा मनोधातुयापि न कञ्चि इरियापथं कप्पेति — गमनं वा ठानं वा निसज्जं वा सेय्यं वा।

पञ्चिह विञ्ञाणेहि न कायकम्मं न वचीकम्मं पद्वपेतीति पञ्चिह विञ्ञाणेहि न कायकम्मं न वचीकम्मं पद्वपेति।

पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरापि न कायकम्मं न वचीकम्मं पट्ठपेतीति पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरा मनोधातुयापि न कायकम्मं न वचीकम्मं पट्ठपेति।

पञ्चिह विञ्ञाणेहि न कुसलाकुसलं धम्मं समादियतीति पञ्चिह विञ्ञाणेहि न कुसलाकुसलं धम्मं समादियति।

पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरापि न कुसलाकुसलं धम्मं समादियतीति पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरा मनोधातुयापि न कुसलाकुसलं धम्मं समादियति ।

पञ्चिह विञ्ञाणेहि न समापञ्जित न वुद्वातीति पञ्चिह विञ्ञाणेहि न समापञ्जित न वुद्वाति।

पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरापि न समापज्जित न वुद्वातीति पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरा मनोधातुयापि न समापज्जित न वुद्वाति ।

पञ्चिह विञ्ञाणेहि न चवित न उप्पज्जतीति पञ्चिह विञ्ञाणेहि न चवित न उप्पज्जित।

पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरापि न चर्वात न उप्पज्जतीति पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरा मनोधातुयापि न चर्वात न उप्पज्जित।

पञ्चिह विञ्ञाणेहि न सुपित न पिटबुज्झित न सुपिनं पस्सतीति पञ्चिह विञ्ञाणेहि न सुपित न पिटबुज्झित न सुपिनं पस्सित।

पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरापि न सुपित न पटिबुज्झित न सुपिनं पस्सतीति पञ्चन्नं विञ्ञाणानं समनन्तरा मनोधातुयापि न सुपित न पटिबुज्झित न सुपिनं पस्सित। एवं याथावकवत्थुविभावना पञ्ञा।

एवं एकविधेन जाणवत्थु।

एककं।

# २. दुकनिद्देसो

- ७६७. (१) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा लोकिया पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा लोकुत्तरा पञ्जा।
- (२) सब्बाव पञ्जा केनचि विञ्जेय्या, केनचि न विञ्जेय्या।
- (३) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा सासवा पञ्जा, चतुसु मग्गेसु चतुसु फलेसु पञ्जा अनासवा पञ्जा।
- (४) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा आसर्वविप्पयुत्ता सासवा पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा आसर्वविप्पयुत्ता अनासवा पञ्जा।
  - (५) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा संयोजनिया पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा असंयोजनिया पञ्जा।
- (६) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा संयोजनविप्पयुत्ता संयोजनिया पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा संयोजनविप्पयुत्ता असंयोजनिया पञ्जा।
  - (७) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा गन्थनिया पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा अगन्थनिया पञ्जा।
- (८) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा गन्थिवप्पयुत्ता गन्थिनिया पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा गन्थिवप्पयुत्ता अगन्थिनिया पञ्जा।
  - (९) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्ञा ओघनिया पञ्ञा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्ञा अनोघनिया पञ्जा।

- (१०) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा ओघविप्पयुत्ता ओघनिया पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा ओघविप्पयुत्ता अनोघनिया पञ्जा।
  - (११) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्ञा योगनिया पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा अयोगनिया पञ्जा।
- (१२) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा योगविप्पयुत्ता योगनिया पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा योगविप्पयुत्ता अयोगनिया पञ्जा।
  - (१३) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा नीवरणिया पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा अनीवरणिया पञ्जा।
- (१४) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा नीवरणविप्पयुत्ता नीवरणिया पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा नीवरणविप्पयुत्ता अनीवरणिया पञ्जा।
  - (१५) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा परामट्ठा पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा अपरामट्ठा पञ्जा।
- (१६) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा परामासविप्पयुत्ता परामट्ठा पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा परामासविप्पयुत्ता अपरामट्ठा पञ्जा।
- (१७) तीसु भूमीसु विपाके पञ्ञा उपादिन्ना पञ्ञा, तीसु भूमीसु कुसले तीसु भूमीसु किरियाब्याकते चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्ञा अनुपादिन्ना पञ्ञा।
  - (१८) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा उपादानिया पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा अनुपादानिया पञ्जा।
- (१९) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्ञा उपादानविप्पयुत्ता उपादानिया पञ्ञा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्ञा उपादानविप्पयुत्ता अनुपादानिया पञ्ञा।
- (२०) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा संकिलेसिका पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा असंकिलेसिका पञ्जा।
- (२१) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा किलेसविप्पयुत्ता संकिलेसिका पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा किलेसविप्पयुत्ता असंकिलेसिका पञ्जा।
  - (२२) वितक्कसम्पयुत्ता पञ्जा सवितक्का पञ्जा, वितक्कविप्पयुत्ता पञ्जा अवितक्का पञ्जा।
  - (२३) विचारसम्पयुत्ता पञ्जा सविचारा पञ्जा, विचारविप्पयुत्ता पञ्जा अविचारा पञ्जा।
  - (२४) पीतिसम्पयुत्ता पञ्जा सप्पीतिका पञ्जा, पीतिविप्पयुत्ता पञ्जा अप्पीतिका पञ्जा।
  - (२५) पीतिसम्पयुत्ता पञ्जा पीतिसहगता पञ्जा, पीतिविप्पयुत्ता पञ्जा न पीतिसहगता पञ्जा।

- (२६) सुखसम्पयुत्ता पञ्जा सुखसहगता पञ्जा, सुखिवप्पयुत्ता पञ्जा न सुखसहगता पञ्जा।
- (२७) उपेक्खासम्पयुत्ता पञ्ञा उपेक्खासहगता पञ्ञा, उपेक्खाविप्पयुत्ता पञ्ञा न उपेक्खासहगता पञ्जा।
- (२८) कामावचरकुसलाब्याकते पञ्जा कामावचरा पञ्जा, रूपावचरा पञ्जा अरूपावचरा पञ्जा, अपरियापन्ना पञ्जा न कामावचरा पञ्जा।
- (२९) रूपावचरकुसलाब्याकते पञ्जा रूपावचरा पञ्जा, कामावचरा पञ्जा अरूपावचरा पञ्जा अपरियापन्ना पञ्जा न रूपावचरा पञ्जा।
- (३०) अरूपावचरकुसलाब्याकते पञ्जा अरूपावचरा पञ्जा, कामावचरा पञ्जा रूपावचरा पञ्जा अपरियापन्ना पञ्जा न अरूपावचरा पञ्जा।
  - (३१) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा परियापन्ना पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा अपरियापन्ना पञ्जा।
- (३२) चतूसु मग्गेसु पञ्ञा निय्यानिका पञ्ञा, तीसु भूमीसु कुसले चतूसु भूमीसु विपाके तीसु भूमीसु किरियाब्याकते पञ्जा अनिय्यानिका पञ्जा।
- (३३) चतूसु मग्गेसु पञ्ञा नियता पञ्ञा, तीसु भूमीसु कुसले चतूसु भूमीसु विपाके तीसु भूमीसु किरियाब्याकते पञ्जा अनियता पञ्जा।
  - (३४) तीसु भूमीसु कुसलाब्याकते पञ्जा सउत्तरा पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा अनुत्तरा पञ्जा।
  - (३५) तत्थ कतमा अत्थजापिका पञ्जा?

चतूसु भूमीसु कुसले अरहतो अभिञ्ञं उप्पादेन्तस्स समापत्तिं उप्पादेन्तस्स किरियाब्याकते पञ्ञा अत्थजापिका पञ्जा, चतूसु भूमीसु विपाके अरहतो उप्पन्नाय अभिञ्ञाय उप्पन्नाय समापत्तिया किरियाब्याकते पञ्जा जापितत्था पञ्जा।

एवं दुविधेन जाणवत्थु।

दुकं।

# ३. तिकनिद्देसो

७६८. (१. क) तत्थ कतमा चिन्तामया पञ्जा?

योगविहितेसु वा कम्मायतनेसु योगविहितेसु वा सिप्पायतनेसु योगविहितेसु वा विज्जाद्वानेसु कम्मस्सकतं वा सच्चानुलोमिकं वा रूपं अनिच्चन्ति वा वेदना...पे॰... सञ्जा... सङ्खारा... विञ्जाणं अनिच्चन्ति वा, यं एवरूपिं अनुलोमिकं खन्तिं दिद्विं रुचिं मुद्दिं पेक्खं धम्मनिज्झानक्खन्तिं परतो अस्सुत्वा पटिलभित — अयं वुच्चित ''चिन्तामया पञ्जा''।

- (ख) तत्थ कतमा सुतमया पञ्जा? योगविहितेसु वा कम्मायतनेसु योगविहितेसु वा सिप्पायतनेसु योगविहितेसु वा विज्जाद्वानेसु कम्मस्सकतं वा सच्चानुलोमिकं वा रूपं अनिच्चन्ति वा वेदना...पे॰... सञ्जा... सङ्खारा... विञ्जाणं अनिच्चन्ति वा, यं एवरूपिं अनुलोमिकं खन्तिं दिट्ठिं रुचिं मुदिं पेक्खं धम्मनिज्झानक्खन्तिं परतो सुत्वा पटिलभित अयं वुच्चित ''सुतमया पञ्जा''।
  - (ग) सब्बापि समापन्नस्स पञ्जा भावनामया पञ्जा।
- **७६९**. (२. क) तत्थ कतमा दानमया पञ्जा? दानं आरब्भ दानाधिगच्छ या उप्पज्जित पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिद्वि अयं वुच्चित ''दानमया पञ्जा''।
- (ख) तत्थ कतमा सीलमया पञ्जा? सीलं आरब्भ सीलाधिगच्छ या उप्पज्जित पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — अयं वुच्चित ''सीलमया पञ्जा''।
  - (ग) सब्बापि समापन्नस्स पञ्जा भावनामया पञ्जा।
- ७७०. (३. क) तत्थ कतमा अधिसीले पञ्जा? पातिमोक्खसंवरं संवरन्तस्स या उप्पञ्जित पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि अयं वुच्चित "अधिसीले पञ्जा"।
- (ख) तत्थ कतमा अधिचित्ते पञ्ञा? रूपावचरारूपावचरसमापित्तं समापज्जन्तस्स या उप्पज्जित पञ्ञा पजानना... पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — अयं वुच्चित ''अधिचित्ते पञ्जा''।
  - (ग) तत्थ कतमा अधिपञ्ञाय पञ्जा? चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा अयं वुच्चित "अधिपञ्जाय पञ्जा"।
- **७७१**. (४. क) तत्थ कतमं आयकोसल्लं? "इमे धम्मे मनिसकरोतो अनुप्पन्ना चेव अकुसला धम्मा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च अकुसला धम्मा पहीयन्ति । इमे वा पिनमे धम्मे मनिसकरोतो अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च कुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया संवत्तन्ती''ति या तत्थ पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिष्ठि इदं वुच्चित "आयकोसल्लं"।
- (ख) तत्थ कतमं अपायकोसल्लं? "इमे धम्मे मनिसकरोतो अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च कुसला धम्मा निरुज्झन्ति । इमे वा पिनमे धम्मे मनिसकरोतो अनुप्पन्ना चेव अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च अकुसला धम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती''ति — या तत्थ पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिष्टि — इदं वुच्चित "अपायकोसल्लं"।
  - (ग) सब्बापि तत्रुपाया पञ्ञा उपायकोसल्लं।
  - ७७२. (५. क) चत्सु भूमीसु विपाके पञ्जा विपाका पञ्जा।
  - (ख) चतूसु भूमीसु कुसले पञ्जा विपाकधम्मधम्मा पञ्जा।

- (ग) तीसु भूमीसु किरियाब्याकते पञ्जा नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा पञ्जा।
- ७७३. (६. क) तीसु भूमीसु विपाके पञ्जा उपादिन्नुपादानिया पञ्जा।
- (ख) तीसु भूमीसु कुसले तीसु भूमीसु किरियाब्याकते पञ्जा अनुपादिन्नुपादानिया पञ्जा।
- (ग) चतुस् मग्गेस् चतुस् फलेस् पञ्ञा अनुपादिन्नअनुपादानिया पञ्जा।
- ७७४. (७. क) वितक्कविचारसम्पयुत्ता पञ्जा सवितक्कसविचारा पञ्जा।
- (ख) वितक्कविप्पयुत्ता विचारसम्पयुत्ता पञ्जा अवितक्कविचारमत्ता पञ्जा।
- (ग) वितक्कविचारविप्पयुत्ता पञ्ञा अवितक्कअविचारा पञ्जा।
- ७७५. (८. क) पीतिसम्पयुत्ता पञ्जा पीतिसहगता पञ्जा।
- (ख) सुखसम्पयुत्ता पञ्जा सुखसहगता पञ्जा।
- (ग) उपेक्खासम्पयुत्ता पञ्जा उपेक्खासहगता पञ्जा।
- ७७६. (९. क) तीसु भूमीसु कुसले पञ्जा आचयगामिनी पञ्जा।
- (ख) चतूसु मग्गेसु पञ्जा अपचयगामिनी पञ्जा।
- (ग) चतूसु भूमीसु विपाके तीसु भूमीसु किरियाब्याकते पञ्जा नेवाचयगामिनापचयगामिनी पञ्जा।
- ७७७. (१०. क) चतूसु मग्गेसु तीसु फलेसु पञ्जा सेक्खा पञ्जा।
- (ख) उपरिद्विमा [उपरिद्विमे (स्या॰), उपरिद्विमं (क॰)] अरहत्तफले पञ्जा असेक्खा पञ्जा।
- (ग) तीसु भूमीसु कुसले तीसु भूमीसु विपाके तीसु भूमीसु किरियाब्याकते पञ्जा नेवसेक्खनासेक्खा पञ्जा।
- ७७८. (११. क) कामावचरकुसलाब्याकते पञ्जा परित्ता पञ्जा।
- (ख) रूपावचरारूपावचरकुसलाब्याकते पञ्जा महग्गता पञ्जा।
- (ग) चतुस् मग्गेस् चतूस् फलेस् पञ्जा अप्पमाणा पञ्जा।
- ७७९. (१२. क) तत्थ कतमा परित्तारम्मणा पञ्जा? परित्ते धम्मे आरब्भ या उप्पञ्जित पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिद्वि अयं वुच्चित ''परित्तारम्मणा पञ्जा''।

- ७८०. (ख) तत्थ कतमा महग्गतारम्मणा पञ्जा? महग्गते धम्मे आरब्भ या उप्पज्जित पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — अयं वुच्चित ''महग्गतारम्मणा पञ्जा''।
- ७८१. (ग) तत्थ कतमा अप्पमाणारम्मणा पञ्जा? अप्पमाणे धम्मे आरब्भ या उप्पज्जित पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — अयं वुच्चित ''अप्पमाणारम्मणा पञ्जा''।
- **७८२**. (१३. क) तत्थ कतमा मग्गारम्मणा पञ्जा? अरियमग्गं आरब्भ या उप्पज्जित पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिद्वि अयं वुच्चित ''मग्गारम्मणा पञ्जा''।
  - (ख) चतूस् मग्गेस् पञ्जा मग्गहेतुका पञ्जा।
- ७८३. (ग) तत्थ कतमा मग्गाधिपतिनी पञ्जा? अरियमग्गं अधिपतिं करित्वा या उप्पज्जित पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिद्वि अयं वृच्चित ''मग्गाधिपतिनी पञ्जा''।
- ७८४. (१४) चतूसु भूमीसु विपाके पञ्जा सिया उप्पन्ना, सिया उप्पादिनी, न वत्तब्बा अनुप्पन्नाति। चतूसु भूमीसु कुसले तीसु भूमीसु किरियाब्याकते पञ्जा सिया उप्पन्ना, सिया अनुप्पन्ना, न वत्तब्बा उप्पादिनीति।
  - ७८५. (१५) सब्बाव पञ्जा सिया अतीता, सिया अनागता, सिया पच्चुप्पन्ना।
- **७८६**. (१६. क) तत्थ कतमा अतीतारम्मणा पञ्जा? अतीते धम्मे आरब्भ या उप्पज्जित पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिद्वि अयं वृच्चित ''अतीतारम्मणा पञ्जा''।
- ७८७. (ख) तत्थ कतमा अनागतारम्मणा पञ्जा? अनागते धम्मे आरब्भ या उप्पज्जित पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — अयं वुच्चित ''अनागतारम्मणा पञ्जा''।
- ७८८. (ग) तत्थ कतमा पच्चुप्पन्नारम्मणा पञ्जा? पच्चुप्पन्ने धम्मे आरब्भ या उप्पज्जित पञ्जा पजानना ...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — अयं वुच्चित ''पच्चुप्पन्नारम्मणा पञ्जा''।
  - ७८९. (१७) सब्बाव पञ्जा सिया अज्झत्ता, सिया बहिद्धा, सिया अज्झत्तबहिद्धा।
- ७९०. (१८. क) तत्थ कतमा अज्झत्तारम्मणा पञ्जा? अज्झत्ते धम्मे आरब्भ या उप्पज्जित पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिट्टि — अयं वृच्चित ''अज्झत्तारम्मणा पञ्जा''।
- ७९१. (ख) तत्थ कतमा बहिद्धारम्मणा पञ्जा? बहिद्धाधम्मे आरब्भ या उप्पज्जित पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिद्वि अयं वृच्चित ''बहिद्धारम्मणा पञ्जा''।
- **७९२**. (ग) तत्थ कतमा अज्झत्तबहिद्धारम्मणा पञ्जा? अज्झत्तबहिद्धा धम्मे आरब्भ या उप्पज्जित पञ्जा पजानना... पे॰... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिट्ठि — अयं वृच्चित ''अज्झत्तबहिद्धारम्मणा पञ्जा''।

# एवं तिविधेन जाणवत्थु।

#### तिकं।

# ४. चतुक्कनिद्देसो

- ७९३. (१. क) तत्थ कतमं कम्मस्सकतञाणं? "अत्थि दिन्नं, अत्थि यिट्ठं, अत्थि हुतं, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, अत्थि अयं लोको, अत्थि परो लोको, अत्थि माता, अत्थि पिता, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि लोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापिटपन्ना ये इमञ्च लोकं परञ्च लोकं सयं अभिञ्जा सिच्छकत्वा पवेदेन्ती''ति या एवरूपा पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि इदं वुच्चित "कम्मस्सकतञाणं"। ठपेत्वा सच्चानुलोमिकं ञाणं, सब्बापि सासवा कुसला पञ्जा कम्मस्सकतञाणं।
- (ख) तत्थ कतमं सच्चानुलोमिकं ञाणं? ''रूपं अनिच्च''न्ति वा वेदना...पे॰... सञ्जा... सङ्खारा... ''विञ्ञाणं अनिच्च''न्ति वा या एवरूपी अनुलोमिका खन्ति दिट्ठि रुचि मुदि पेक्खा धम्मनिज्झानक्खन्ति — इदं वुच्चित ''सच्चानुलोमिकं ञाणं''।
  - (ग) चतुसु मग्गेसु पञ्जा मग्गसमङ्गिस्स जाणं।
  - (घ) चतुस् फलेस् पञ्जा फलसमङ्गिस्स ञाणं।
- ७९४. (२) मग्गसमङ्गिस्स ञाणं दुक्खेपेतं ञाणं, दुक्खसमुदयेपेतं ञाणं, दुक्खिनरोधेपेतं ञाणं, दुक्खिनरोधगामिनिया पटिपदायपेतं ञाणं।
- (क) तत्थ कतमं दुक्खे आणं? दुक्खं आरब्भ या उप्पज्जित पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि इदं वृच्चित ''द्क्खे आणं''।
- (ख-घ) दुक्खसमुदयं आरब्भ...पे०... दुक्खिनरोधं आरब्भ...पे०... दुक्खिनरोधगामिनिं पटिपदं आरब्भ या उप्पज्जित पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिद्वि — इदं वुच्चित ''दुक्खिनरोधगामिनिया पटिपदाय जाणं''।
- ७९५. (३) कामावचरकुसलाब्याकते पञ्जा कामावचरा पञ्जा, रूपावचरकुसलाब्याकते पञ्जा रूपावचरा पञ्जा, अरूपावचरकुसलाब्याकते पञ्जा अरूपावचरा पञ्जा, चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा अपरियापन्ना पञ्जा।
  - ७९६. (४. क) तत्थ कतमं धम्मे ञाणं? चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा धम्मे ञाणं।
- (ख) सो इमिना धम्मेन ञातेन दिट्ठेन पत्तेन विदितेन परियोगाळ्हेन अतीतानागतेन नयं नेति। "ये हि केचि अतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा दुक्खं अब्भञ्जंसु [अब्भञ्जिंसु (स्या॰) एवमुपरिपि], दुक्खसमुदयं अब्भञ्जंसु, दुक्खिनरोधं अब्भञ्जंसु, दुक्खिनरोधगामिनिं पिटपदं अब्भञ्जंसु, इमञ्जेव ते दुक्खं अब्भञ्जंसु, इमञ्जेव ते दुक्खसमुदयं अब्भञ्जंसु, इमञ्जेव ते दुक्खिनरोधगामिनिं पिटपदं अब्भञ्जंसु। ये हि केचि अनागतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा दुक्खं अभिजानिस्सन्ति, दुक्खिसमुदयं अभिजानिस्सन्ति, दुक्खिनरोधं

अभिजानिस्सन्ति, दुक्खनिरोधगामिनिं पटिपदं अभिजानिस्सन्ति, इमञ्जेव ते दुक्खं अभिजानिस्सन्ति, इमञ्जेव ते दुक्खसमुदयं अभिजानिस्सन्ति, इमञ्जेव ते दुक्खनिरोधगामिनिं पटिपदं अभिजानिस्सन्ती''ति — या तत्थ पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — इदं वुच्चति ''अन्वये ञाणं''।

- (ग) तत्थ कतमं परिये जाणं? इध भिक्खु परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेतो परिच्च पजानाित। सरागं वा चित्तं ''सरागं चित्त''न्ति पजानाित, वीतरागं वा चित्तं ''वीतरागं चित्त''न्ति पजानाित, वीतदोसं वा चित्तं ''वीतदोसं चित्त''न्ति पजानाित, वीतदोसं वा चित्तं ''वीतदोसं चित्त''न्ति पजानाित, वीतमोहं वा चित्तं ''वीतमोहं चित्त''न्ति पजानाित, संखित्तं वा चित्तं ''संखित्तं चित्त''न्ति पजानाित, विक्खित्तं वा चित्तं ''विक्खित्तं चित्त''न्ति पजानाित, महग्गतं वा चित्तं ''महग्गतं चित्त''न्ति पजानाित, अमहग्गतं वा चित्तं ''अमहग्गतं चित्त''न्ति पजानाित, सउत्तरं वा चित्तं ''सउत्तरं चित्त''न्ति पजानाित, अनुत्तरं वा चित्तं ''अनुत्तरं चित्त''न्ति पजानाित, असमाहितं वा चित्तं ''समाहितं चित्त''न्ति पजानाित, असमाहितं वा चित्तं ''समाहितं चित्त''न्ति पजानाित, असमाहितं वा चित्तं ''असमाहितं चित्त''न्ति पजानाित, अविमुत्तं वा चित्तं ''अविमुत्तं चित्त''न्ति पजानाित, अविमुत्तं वा चित्तं ''अविमुत्तं चित्त''न्ति पजानाित, अविमुत्तं वा चित्तं ''अविमुत्तं चित्त''न्ति पजानाित, अविमुत्तं वा चित्तं ''पिरिये जाणं''।
  - (घ) ठपेत्वा धम्मे ञाणं अन्वये ञाणं परिये ञाणं, अवसेसा पञ्जा सम्मुतिञाणं।
  - ७९७. (५. क) तत्थ कतमा पञ्जा आचयाय नो अपचयाय? कामावचरकुसले पञ्जा आचयाय नो अपचयाय।
  - (ख) चतूसु मग्गेसु पञ्जा अपचयाय नो आचयाय।
  - (ग) रूपावचरारूपावचरकुसले पञ्जा आचयाय चेव अपचयाय च।
  - (घ) अवसेसा पञ्जा नेव आचयाय नो अपचयाय।
- ७९८. (६. क) तत्थ कतमा पञ्जा निब्बिदाय नो पटिवेधाय? याय पञ्जाय कामेसु वीतरागो होति, न च अभिञ्जायो पटिविज्झित न च सच्चानि — अयं वुच्चित ''पञ्जा निब्बिदाय नो पटिवेधाय''।
- (ख) स्वेव पञ्जाय कामेसु वीतरागो समानो अभिञ्जायो पटिविज्झित न च सच्चानि अयं वुच्चित ''पञ्जा पटिवेधाय नो निब्बिदाय''।
  - (ग) चतुस् मग्गेस् पञ्जा निब्बिदाय चेव पटिवेधाय च।
  - (घ) अवसेसा पञ्जा नेव निब्बदाय नो पटिवेधाय।
- ७९९. (७. क) तत्थ कतमा हानभागिनी पञ्जा? पठमस्स झानस्स लाभि कामसहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति हानभागिनी पञ्जा।
  - (ख) तदनुधम्मता सित सन्तिद्वति ठितिभागिनी पञ्जा।

- (ग) अवितक्कसहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति विसेसभागिनी पञ्जा।
- (घ) निब्बिदासहगता सञ्ञामनिसकारा समुदाचरन्ति विरागूपसञ्हिता निब्बेधभागिनी पञ्ञा। दुतियस्स झानस्स लाभिं वितक्कसहगता सञ्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति हानभागिनी पञ्ञा। तदनुधम्मता सित सन्तिइति ठितिभागिनी पञ्ञा। उपेक्खासहगता सञ्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति विसेसभागिनी पञ्ञा। निब्बिदासहगता सञ्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति विरागूपसञ्हिता निब्बेधभागिनी पञ्ञा। तितयस्स झानस्स लाभिं पीतिसुखसहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति हानभागिनी पञ्ञा। तदनुधम्मता सति सन्तिट्ठति ठितिभागिनी पञ्ञा। अदुक्खमसुखसहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति विसेसभागिनी पञ्जा। निब्बिदासहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति विरागूपसिव्हता निब्बेधभागिनी पञ्जा। चतुत्थस्स झानस्स लाभिं उपेक्खासहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति हानभागिनी पञ्जा। तदनुधम्मता सति सन्तिट्ठति ठितिभागिनी पञ्जा। आकासानञ्चायतनसहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति विसेसभागिनी पञ्जा। निब्बिदासहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति विरागुपसञ्हिता निब्बेधभागिनी पञ्जा। आकासानञ्चायतनस्स लाभिं रूपसहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति हानभागिनी पञ्जा। तदनुधम्मता सित सन्तिट्ठति ठितिभागिनी पञ्जा। विञ्ञाणञ्चायतनसहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति विसेसभागिनी पञ्जा। निब्बिदासहगता सञ्ञामनिसकारा समुदाचरन्ति विरागूपसञ्हिता निब्बेधभागिनी पञ्ञा। विञ्ञाणञ्चायतनस्स लाभिं आकासानञ्चायतनसहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति हानभागिनी पञ्जा। तदनुधम्मता सित सन्तिट्ठति ठितिभागिनी पञ्जा। आकिञ्चञ्ञायतनसहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति विसेसभागिनी पञ्जा। निब्बिदासहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति विरागूपसञ्हिता निब्बेधभागिनी पञ्जा। आकिञ्चञ्जायतनस्स लाभिं विञ्ञाणञ्चायतनसहगता सञ्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति हानभागिनी पञ्जा। तदनुधम्मता सति सन्तिद्वति ठितिभागिनी पञ्ञा। नेवसञ्जानासञ्जायतनसहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति विसेसभागिनी पञ्जा। निब्बिदासहगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति विरागूपसञ्हिता निब्बेधभागिनी पञ्जा।
- **८००**. (८) तत्थ कतमा चतस्सो पटिसम्भिदा? अत्थपटिसम्भिदा, धम्मपटिसम्भिदा, निरुत्तिपटिसम्भिदा, पटिभानपटिसम्भिदा। अत्थे ञाणं अत्थपटिसम्भिदा, धम्मे ञाणं धम्मपटिसम्भिदा, तत्र धम्मिनरुत्ताभिलापे ञाणं निरुत्तिपटिसम्भिदा, ञाणेसु ञाणं पटिभानपटिसम्भिदा। इमा चतस्सो पटिसम्भिदा।
- ८०१. (९) तत्थ कतमा चतस्सो पटिपदा? दुक्खपटिपदा दन्धाभिञ्ञा पञ्जा, दुक्खपटिपदा खिप्पाभिञ्जा पञ्जा, सुखपटिपदा दन्धाभिञ्जा पञ्जा, सुखपटिपदा खिप्पाभिञ्जा पञ्जा।
- (क) तत्थ कतमा दुक्खपटिपदा दन्धाभिञ्ञा पञ्ञा? किच्छेन किसरेन समाधि उप्पादेन्तस्स दन्धं तण्ठानं अभिजानन्तस्स या उप्पज्जित पञ्ञा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिष्ठि अयं वुच्चित "दुक्खपटिपदा दन्धाभिञ्ञा पञ्ञा"।
- (ख) तत्थ कतमा दुक्खपटिपदा खिप्पाभिञ्ञा पञ्ञा? किच्छेन कसिरेन समाधि उप्पादेन्तस्स खिप्पं तण्ठानं अभिजानन्तस्स या उप्पज्जित पञ्ञा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि अयं वुच्चित ''दुक्खपटिपदा खिप्पाभिञ्ञा पञ्जा''।
  - (ग) तत्थ कतमा सुखपटिपदा दन्धाभिञ्ञा पञ्जा? अकिच्छेन अकसिरेन समाधि उप्पादेन्तस्स दन्धं तण्ठानं

अभिजानन्तस्स या उप्पज्जित पञ्ञा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिद्वि — अयं वुच्चित ''सुखपिटपदा दन्धाभिञ्ञा पञ्जा''।

- (घ) तत्थ कतमा सुखपटिपदा खिप्पाभिञ्ञा पञ्ञा? अकिच्छेन अकिसरेन समाधि उप्पादेन्तस्स खिप्पं तण्ठानं अभिजानन्तस्स या उप्पञ्जित पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि अयं वुच्चित ''सुखपटिपदा खिप्पाभिञ्जा पञ्जा''। इमा चतस्सो पटिपदा।
- **८०२**. (१०) तत्थ कतमानि चत्तारि आरम्मणानि? परित्ता परित्तारम्मणा पञ्जा, परित्ता अप्पमाणारम्मणा पञ्जा, अप्पमाणा पञ्जा, अप्पमाणा अप्पमाणारम्मणा पञ्जा।
- (क) तत्थ कतमा परित्ता परित्तारम्मणा पञ्जा? समाधिस्स न निकामलाभिस्स आरम्मणं थोकं फरन्तस्स या उप्पञ्जित पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — अयं वुच्चित ''परित्ता परित्तारम्मणा पञ्जा''।
- (ख) तत्थ कतमा परित्ता अप्पमाणारम्मणा पञ्जा? समाधिस्स न निकामलाभिस्स आरम्मणं विपुलं फरन्तस्स या उप्पञ्जित पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — अयं वुच्चित "परित्ता अप्पमाणारम्मणा पञ्जा"।
- (ग) तत्थ कतमा अप्पमाणा परित्तारम्मणा पञ्जा? समाधिस्स निकामलाभिस्स आरम्मणं थोकं फरन्तस्स या उप्पञ्जति पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — अयं वुच्चति "अप्पमाणा परित्तारम्मणा पञ्जा"।
- (घ) तत्थ कतमा अप्पमाणा अप्पमाणारम्मणा पञ्जा? समाधिस्स निकामलाभिस्स आरम्मणं विपुलं फरन्तस्स या उप्पञ्जित पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि अयं वुच्चित "अप्पमाणा अप्पमाणारम्मणा पञ्जा"। इमानि चत्तारि आरम्मणानि।
- (११) मग्गसमङ्गिस्स ञाणं जरामरणेपेतं ञाणं, जरामरणसमुदयेपेतं ञाणं, जरामरणनिरोधेपेतं ञाणं, जरामरणनिरोधगामिनिया पटिपदायपेतं ञाणं।
- (क) तत्थ कतमं जरामरणे ञाणं? जरामरणं आरब्भ या उप्पज्जित पञ्ञा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिद्वि — इदं वुच्चित ''जरामरणे ञाणं''।
- (ख-घ) जरामरणसमुदयं आरब्भ...पे॰... जरामरणिनरोधं आरब्भ...पे॰... जरामरणिनरोधगामिनिं पिटपदं आरब्भ या उप्पञ्जित पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिष्ठि इदं वुच्चित ''जरामरणिनरोधगामिनिया पिटपदाय जाणं''।
- ८०३. (१२-२१) धम्मसमङ्गिस्स जाणं जातियापेतं जाणं...पे०... भवेपेतं जाणं...पे०... उपादानेपेतं जाणं...पे०... तण्हायपेतं जाणं...पे०... वेदनायपेतं जाणं...पे०... फस्सेपेतं जाणं...पे०... सळायतनेपेतं जाणं...पे०... नामरूपेपेतं जाणं...पे०... विञ्जाणेपेतं जाणं...पे०... सङ्घारसपुदयेपेतं जाणं, सङ्घारिनरोधेपेतं जाणं, सङ्घारिनरोधगािमिनिया पटिपदायपेतं जाणं।

तत्थ कतमं सङ्घारेसु ञाणं? सङ्घारे आरब्भ या उप्पज्जित पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — इदं वुच्चित ''सङ्घारेसु ञाणं''।

सङ्खारसमुदयं आरब्भ...पे॰... सङ्खारिनरोधं आरब्भ...पे॰... सङ्खारिनरोधगामिनिं पटिपदं आरब्भ या उप्पज्जित पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — इदं वुच्चित "सङ्खारिनरोधगामिनिया पटिपदाय ञाणं। एवं चतुब्बिधेन ञाणवत्थु।

### चतुक्कं।

#### ५. पञ्चकनिद्देसो

- ८०४. (१) तत्थ कतमो पञ्चिङ्गको सम्मासमाधि? पीतिफरणता, सुखफरणता, चेतोफरणता, आलोकफरणता, पच्चवेक्खणानिमित्तं। द्वीसु झानेसु पञ्ञा पीतिफरणता। तीसु झानेसु पञ्ञा सुखफरणता। परिचत्ते ञाणं चेतोफरणता। दिब्बचक्खु आलोकफरणता। तम्हा तम्हा समाधिम्हा वृद्धितस्स पच्चवेक्खणाञाणं पच्चवेक्खणानिमित्तं। अयं वृच्चित पञ्चिङ्गको सम्मासमाधि।
- (२) तत्थ कतमो पञ्चञाणिको सम्मासमाधि? "अयं समाधि पच्चुप्पन्नसुखो चेव आयितञ्च सुखिवपाको"ित पच्चत्तञ्जेव ञाणं उप्पञ्जित। "अयं समाधि अरियो निरामिसो"ित पच्चत्तञ्जेव ञाणं उप्पञ्जित। "अयं समाधि अकापुरिससेवितो"ित पच्चत्तञ्जेव ञाणं उप्पञ्जित। "अयं समाधि सन्तो पणीतो पिटप्पस्सद्धलद्धो एकोदिभावाधिगतो न ससङ्खारिनग्गय्हवारितगतो"ित पच्चत्तञ्जेव ञाणं उप्पञ्जित। सो खो पनाहं इमं समाधि सतो समापज्जािम सतो वुद्वहामी"ित पच्चत्तञ्जेव ञाणं उप्पञ्जित। अयं पञ्चञािणको सम्मासमाधि। एवं पञ्चिवधेन ञाणवत्थु।

#### पञ्चकं।

### ६. छक्कनिद्देसो

८०५. तत्थ कतमा छसु अभिञ्जासु पञ्जा? इद्धिविधे जाणं, स्रोतधातुविसुद्धिया जाणं, परिचत्ते जाणं, पुब्बेनिवासानुस्सितिया जाणं, सत्तानं चुतूपपाते जाणं, आसवानं खये जाणं — इमा छसु अभिञ्जासु पञ्जा। एवं छिब्बिधेन जाणवत्थु।

#### छक्कं।

#### ७. सत्तकनिद्देसो

८०६. तत्थ कतमानि सत्तसत्ति ञाणवत्थूनि? जातिपच्चया जरामरणिन्त ञाणं, असित जातिया नित्थ जरामरणिन्त ञाणं, अतीतिम्प अद्धानं जातिपच्चया जरामरणिन्त ञाणं, असित जातिया नित्थ जरामरणिन्त ञाणं, अनागतिम्प अद्धानं जातिपच्चया जरामरणिन्त ञाणं, असित जातिया नित्थ जरामरणिन्त ञाणं। यिम्पस्स तं धम्मिद्वित्तञाणं तिम्प खयधम्मं वयधम्मं विरागधम्मं निरोधधम्मिन्त ञाणं; भवपच्चया जातीति ञाणं...पे०... उपादानपच्चया भवोति ञाणं...पे०...

तण्हापच्चया उपादानिन्त ञाणं...पे॰... वेदनापच्चया तण्हाति ञाणं...पे॰... फस्सपच्चया वेदनाति ञाणं...पे॰... सळायतनपच्चया फस्सोति ञाणं...पे॰... नामरूपपच्चया सळायतनिन्त ञाणं...पे॰... विञ्ञाणपच्चया नामरूपिन्त ञाणं... पे॰... सङ्खारपच्चया विञ्ञाणिन्त ञाणं...पे॰... अविञ्जापच्चया सङ्खाराति ञाणं, असित अविञ्जाय नित्थ सङ्खाराति ञाणं, अतीतिम्प अद्धानं अविञ्जापच्चया सङ्खाराति ञाणं, असित अविञ्जाय नित्थ सङ्खाराति ञाणं, अनागतिम्प अद्धानं अविञ्जापच्चया सङ्खाराति ञाणं, असित अविञ्जाय नित्थ सङ्खाराति ञाणं। यिम्पस्स तं धम्मिद्दितिञाणं तिम्प खयधम्मं वयधम्मं विरागधम्मं निरोधधम्मिन्त ञाणं। इमानि सत्तसत्ति ञाणवत्थूनि। एवं सत्तविधेन ञाणवत्थु।

#### सत्तकं।

### ८. अट्टकनिद्देसो

८०७. तत्थ कतमा चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा? सोतापत्तिमग्गे पञ्जा, सोतापित्तफले पञ्जा, सकदागामिमग्गे पञ्जा, सकदागामिफले पञ्जा, अनागामिमग्गे पञ्जा, अनागामिफले पञ्जा, अरहत्तमग्गे पञ्जा, अरहत्तफले पञ्जा — इमा चतूसु मग्गेसु चतूसु फलेसु पञ्जा। एवं अट्ठविधेन जाणवत्थु।

#### अट्ठकं।

#### ९. नवकनिद्देसो

८०८. तत्थ कतमा नवसु अनुपुब्बिवहारसमापत्तीसु पञ्जा? पठमज्झानसमापित्तया पञ्जा, दुितयज्झानसमापित्तया पञ्जा, तित्यज्झानसमापित्तया पञ्जा, तित्यज्झानसमापित्तया पञ्जा, जाकासानञ्चायतनसमापित्तया पञ्जा, विञ्जाणञ्चायतनसमापित्तया पञ्जा, आिकञ्चञ्जायतनसमापित्तया पञ्जा, नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापित्तया पञ्जा, सञ्जावेदियतिनरोधसमापित्तया वृद्धितस्स पच्चवेक्खणाञाणं — इमा नवसु अनुपुब्बिवहारसमापत्तीसु पञ्जा। एवं नविविधेन जाणवत्थु।

#### नवकं।

# १०. दसकनिद्देसो

८०९. (१) तत्थ कतमं तथागतस्स ठानञ्च ठानतो अट्ठानञ्च अट्ठानतो यथाभूतं ञाणं? इध तथागतो "अट्ठानमेतं अनवकासो यं दिट्ठिसम्पन्नो पुग्गलो कञ्चि सङ्घारं निच्चतो उपगच्छेय्य, नेतं ठानं विज्जती''ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जति यं पुथुज्जनो कञ्चि सङ्घारं निच्चतो उपगच्छेय्य, ठानमेतं विज्जती''ति पजानाति। "अट्ठानमेतं अनवकासो यं दिट्ठिसम्पन्नो पुग्गलो कञ्चि सङ्घारं सुखतो उपगच्छेय्य, नेतं ठानं विज्जती''ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जति यं पुथुज्जनो कञ्चि सङ्घारं सुखतो उपगच्छेय्य, ठानमेतं विज्जती''ति पजानाति। "अट्ठानमेतं अनवकासो यं दिट्ठिसम्पन्नो पुग्गलो कञ्चि धम्मं अत्थतो उपगच्छेय्य, नेतं ठानं विज्जती''ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जति यं पुथुज्जनो कञ्चि धम्मं अत्थतो उपगच्छेय्य, ठानमेतं विज्जती''ति पजानाति। "अट्ठानमेतं अनवकासो यं दिट्ठिसम्पन्नो पुग्गलो मातरं जीविता वोरोपेय्य, नेतं ठानं विज्जती''ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जति यं पुथुज्जनो मातरं जीविता वोरोपेय्य, ठानमेतं विज्जती''ति पजानाति।

अट्ठानमेतं अनवकासो यं दिट्ठिसम्पन्नो पुग्गलो पितरं जीविता वोरोपेय्य...पे॰... अरहन्तं जीविता वोरोपेय्य...पे॰... पदुट्ठेन चित्तेन तथागतस्स लोहितं उप्पादेय्य...पे॰... सङ्घं भिन्देय्य...पे॰... अञ्जं सत्थारं उद्दिसेय्य...पे॰... अट्ठमं भवं निब्बत्तेय्य, नेतं ठानं विज्जती'ति पजानाति। ''ठानञ्च खो एतं विज्जति यं पुथुज्जनो अट्ठमं भवं निब्बत्तेय्य, ठानमेतं विज्जती'ति पजानाति।

"अड्ठानमेतं अनवकासो यं एकिस्सा लोकधातुया द्वे अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा अपुब्बं अचिरमं उप्पज्जेय्युं, नेतं ठानं विज्जती''ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जति यं एकिस्सा लोकधातुया एको अरहं सम्मासम्बुद्धो उप्पज्जेय्य, ठानमेतं विज्जती''ति पजानाति। "अड्ठानमेतं अनवकासो यं एकिस्सा लोकधातुया द्वे राजानो चक्कवत्ती [चक्कवित्त (सी॰ स्या॰)] अपुब्बं अचिरमं उप्पज्जेय्युं, नेतं ठानं विज्जती''ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जित यं एकिस्सा लोकधातुया एको राजा चक्कवत्ती उप्पज्जेय्य, ठानमेतं विज्जिती''ति पजानाति।

"अट्ठानमेतं अनवकासो यं इत्थी अरहं अस्स सम्मासम्बुद्धो, नेतं ठानं विज्जती"ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जति यं पुरिसो अरहं अस्स सम्मासम्बुद्धो, ठानमेतं विज्जती"ति पजानाति। "अट्ठानमेतं अनवकासो यं इत्थी राजा अस्स चक्कवत्ती, नेतं ठानं विज्जती"ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जति यं पुरिसो राजा अस्स चक्कवत्ती, ठानमेतं विज्जती"ति पजानाति। "अट्ठानमेतं अनवकासो यं इत्थी सक्कत्तं करेय्य, मारत्तं करेय्य, ब्रह्मत्तं करेय्य, नेतं ठानं विज्जती"ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जति यं पुरिसो सक्कत्तं करेय्य, मारत्तं करेय्य, ब्रह्मत्तं करेय्य, ठानमेतं विज्जती"ति पजानाति।

"अड्ठानमेतं अनवकासो यं कायदुच्चरितस्स इड्ठो कन्तो मनापो विपाको निब्बत्तेय्य, नेतं ठानं विज्जती''ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जित यं कायदुच्चरितस्स अनिड्ठो अकन्तो अमनापो विपाको निब्बत्तेय्य, ठानमेतं विज्जिती''ति पजानाति। "अड्ठानमेतं अनवकासो यं वचीदुच्चरितस्स...पे॰... यं मनोदुच्चरितस्स इड्ठो कन्तो मनापो विपाको निब्बत्तेय्य, नेतं ठानं विज्जिती''ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जित यं वचीदुच्चरितस्स...पे॰... यं मनोदुच्चरितस्स अनिड्ठो अकन्तो अमनापो विपाको निब्बत्तेय्य, ठानमेतं विज्जिती''ति पजानाति।

"अड्ठानमेतं अनवकासो यं कायसुचरितस्स अनिट्ठो अकन्तो अमनापो विपाको निब्बत्तेय्य, नेतं ठानं विज्जती"ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जित यं कायसुचरितस्स इट्ठो कन्तो मनापो विपाको निब्बत्तेय्य, ठानमेतं विज्जिती"ति पजानाति। "अट्ठानमेतं अनवकासो यं वचीसुचरितस्स...पे॰... यं मनोसुचरितस्स अनिट्ठो अकन्तो अमनापो विपाको निब्बत्तेय्य, नेतं ठानं विज्जिती"ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जिति यं वचीसुचरितस्स...पे॰... यं मनोसुचरितस्स इट्ठो कन्तो मनापो विपाको निब्बत्तेय्य, ठानमेतं विज्जिती"ति पजानाति।

"अड्ठानमेतं अनवकासो यं कायदुच्चरितसमङ्गी तिन्तदानं तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा सुगितं सग्गं लोकं उपपज्जेय्य, नेतं ठानं विज्जती''ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जित यं कायदुच्चरितसमङ्गी तिन्तदानं तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गितं विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य, ठानमेतं विज्जिती''ति पजानाति। "अड्ठानमेतं अनवकासो यं वचीदुच्चरितसमङ्गी...पे॰... यं मनोदुच्चरितसमङ्गी तिन्तदानं तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा सुगितं सग्गं लोकं उपपज्जेय्य, नेतं ठानं विज्जिती''ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जिति यं वचीदुच्चरितसमङ्गी...पे॰... यं मनोदुच्चरितसमङ्गी तिन्तदानं तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गितं विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य, ठानमेतं विज्जिती''ति पजानाति।

"अहानमेतं अनवकासो यं कायसुचिरतसमङ्गी तिन्निदानं तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गितं विनिपातं निरयं उपपञ्जेय्य, नेतं ठानं विज्जती"ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जित यं कायसुचिरतसमङ्गी तिन्निदानं तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा सुगितं सग्गं लोकं उपपञ्जेय्य, ठानमेतं विज्जिती"ति पजानाति। "अहानमेतं अनवकासो यं वचीसुचिरतसमङ्गी...पे॰... यं मनोसुचिरतसमङ्गी तिन्निदानं तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गितं विनिपातं निरयं उपपञ्जेय्य, नेतं ठानं विज्जिती"ति पजानाति। "ठानञ्च खो एतं विज्जित यं वचीसुचिरतसमङ्गी ...पे॰... यं मनोसुचिरतसमङ्गी तिन्निदानं तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा सुगितं सग्गं लोकं उपपञ्जेय्य, ठानमेतं विज्जिती"ति पजानाति। "ये ये धम्मा येसं येसं धम्मानं हेतू पच्चया उपादाय तं तं ठानं, ये ये धम्मा येसं येसं धम्मानं न हेतू अप्पच्चया उपादाय तं तं अहान"न्ति। या तत्थ पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मिविचयो सम्मादिद्वि — इदं तथागतस्स ठानञ्च ठानतो अहानञ्च अहानतो यथाभूतं जाणं।

८१०. (२) तत्थ कतमं तथागतस्स अतीतानागतपच्चुप्पन्नानं कम्मसमादानानं ठानसो हेतुसो विपाकं यथाभूतं ञाणं? इध तथागतो पजानाति — "अत्थेकच्चानि पापकानि कम्मसमादानानि गतिसम्पत्तिपटिबाळ्हानि न विपच्चन्ति। अत्थेकच्चानि पापकानि कम्मसमादानानि उपिधसम्पत्तिपटिबाळ्हानि न विपच्चन्ति। अत्थेकच्चानि पापकानि कम्मसमादानानि वालसम्पत्तिपटिबाळ्हानि न विपच्चन्ति। अत्थेकच्चानि पापकानि कम्मसमादानानि पापकानि पयोगसम्पत्तिपटिबाळ्हानि न विपच्चन्ति।

"अत्थेकच्चानि पापकानि कम्मसमादानानि गतिविपत्तिं आगम्म विपच्चन्ति । अत्थेकच्चानि पापकानि कम्मसमादानानि उपधिविपत्तिं आगम्म विपच्चन्ति । अत्थेकच्चानि पापकानि कम्मसमादानानि कालविपत्तिं आगम्म विपच्चन्ति । अत्थेकच्चानि पापकानि कम्मसमादानानि पयोगविपत्तिं आगम्म विपच्चन्ति ।

"अत्थेकच्चानि कल्याणानि कम्मसमादानानि गतिविपत्तिपटिबाळ्हानि न विपच्चिन्ति । अत्थेकच्चानि कल्याणानि कम्मसमादानानि उपिधविपत्तिपटिबाळ्हानि न विपच्चिन्ति । अत्थेकच्चानि कल्याणानि कम्मसमादानानि कालविपत्तिपटिबाळ्हानि न विपच्चिन्ति । अत्थेकच्चानि कल्याणानि कम्मसमादानानि पयोगविपत्तिपटिबाळ्हानि न विपच्चिन्ति ।

"अत्थेकच्चानि कल्याणानि कम्मसमादानानि गतिसम्पत्तिं आगम्म विपच्चन्ति । अत्थेकच्चानि कल्याणानि कम्मसमादानानि उपिधसम्पत्तिं आगम्म विपच्चन्ति । अत्थेकच्चानि कल्याणानि कम्मसमादानानि कालसम्पत्तिं आगम्म विपच्चन्ति । अत्थेकच्चानि कल्याणानि कम्मसमादानानि पयोगसम्पत्तिं आगम्म विपच्चन्ती''ति । या तत्थ पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — इदं तथागतस्स अतीतानागतपच्चुप्पन्नानं कम्मसमादानानं ठानसो हेतुसो विपाकं यथाभूतं ञाणं ।

८११. (३) तत्थ कतमं तथागतस्स सब्बत्थगामिनं पटिपदं यथाभूतं जाणं? इध तथागतो "अयं मग्गो अयं पटिपदा निरयगामी"ति [निरयगामिनीति (स्या॰)] पजानाति, "अयं मग्गो अयं पटिपदा तिरच्छानयोनिगामी"ति [तिरच्छानगामिनीति (स्या॰) एवमुपरिपि। अट्ठकथा ओलोकेतब्बा] पजानाति, "अयं मग्गो अयं पटिपदा पेत्तिविसयगामी"ति पजानाति, "अयं मग्गो अयं पटिपदा मनुस्सलोकगामी"ति पजानाति, "अयं मग्गो अयं पटिपदा देवलोकगामी"ति पजानाति, "अयं मग्गो अयं पटिपदा निब्बानगामी"ति पजानाति। या तत्थ पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — इदं तथागतस्स सब्बत्थगामिनं पटिपदं यथाभूतं जाणं।

- **८१२**. (४) तत्थ कतमं तथागतस्स अनेकधातुनानाधातुलोकं यथाभूतं ञाणं? इध तथागतो खन्धनानत्तं पजानाति, आयतननानत्तं पजानाति, धातुनानत्तं पजानाति, अनेकधातुनानाधातुलोकनानत्तं पजानाति। या तत्थ पञ्जा पजानना... पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि इदं तथागतस्स अनेकधातुनानाधातुलोकं यथाभूतं ञाणं।
- **८१३**. (५) तत्थ कतमं तथागतस्स सत्तानं नानाधिमुत्तिकतं यथाभूतं ञाणं? इध तथागतो पजानाति "सन्ति सत्ता हीनाधिमुत्तिका, सन्ति सत्ता पणीताधिमुत्तिका। हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिके सत्ते सेवन्ति भजन्ति पयिरुपासन्ति। पणीताधिमुत्तिका सत्ता पणीताधिमुत्तिके सत्ते सेवन्ति भजन्ति पयिरुपासन्ति।
- "अतीतम्पि अद्धानं हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिके सत्ते सेविंसु भिंसु पियरुपासिंसु, पणीताधिमुत्तिका सत्ता पणीताधिमुत्तिके सत्ते सेविंसु भिंसु पियरुपासिंसु।
- "अनागतम्पि अद्धानं हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिके सत्ते सेविस्सन्ति भिजस्सन्ति पियरुपासिस्सन्ति, पणीताधिमुत्तिका सत्ता पणीताधिमुत्तिके सत्ते सेविस्सन्ति भिजस्सन्ति पियरुपासिस्सन्ती"ति। या तत्थ पञ्जा पजानना... पे॰... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि — इदं तथागतस्स सत्तानं नानाधिमुत्तिकतं यथाभूतं ञाणं।
- **८१४**. (६) तत्थ कतमं तथागतस्स परसत्तानं परपुग्गलानं इन्द्रियपरोपरियत्तं यथाभूतं ञाणं? इध तथागतो सत्तानं आसयं पजानाति, अनुसयं पजानाति, चिरतं पजानाति, अधिमुत्तिं पजानाति, अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्द्रिये मुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्ञापये दुविञ्ञापये भब्बाभब्बे सत्ते पजानाति।
- ८१५. कतमो च सत्तानं आसयो? "सस्सतो लोको"ति वा, "असस्सतो लोको"ति वा, "अन्तवा लोको"ति वा, "अन्तवा लोको"ति वा, "अनन्तवा लोको"ति वा, "तं जीवं तं सरीर"न्ति वा, "अञ्जं जीवं अञ्जं सरीर"न्ति वा, "होति तथागतो परं मरणाति वा, "न होति तथागतो परं मरणा"ति वा, "होति च न च होति तथागतो परं मरणा"ति वा, "नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा"ति वा, इति भवदिद्विसन्निस्सिता वा सत्ता होन्ति विभवदिद्विसन्निस्सिता वा। एते वा पन उभो अन्ते अनुपगम्म इदप्पच्चयता पटिच्चसमुप्पन्नेसु धम्मेसु अनुलोमिका खन्ति पटिलद्भा होति यथाभूतं ञाणं। अयं सत्तानं आसयो।
- **८१६**. कतमो च सत्तानं अनुसयो? सत्तानुसया कामरागानुसयो, पटिघानुसयो, मानानुसयो, दिट्ठानुसयो, विचिकिच्छानुसयो, भवरागानुसयो, अविज्जानुसयो। यं लोके पियरूपं सातरूपं एत्थ सत्तानं रागानुसयो अनुसेति। यं लोके अप्पियरूपं असातरूपं एत्थ सत्तानं पटिघानुसयो अनुसेति। इति इमेसु द्वीसु धम्मेसु अविज्जानुपतिता। तदेकट्ठो मानो च दिट्ठि च विचिकिच्छा च दट्ठब्बा। अयं सत्तानं अनुसयो।
- **८१७**. कतमञ्च सत्तानं चरितं? पुञ्जाभिसङ्खारो, अपुञ्जाभिसङ्खारो, आनेञ्जाभिसङ्खारो, परित्तभूमको वा महाभूमको वा इदं सत्तानं चरितं।
- ८१८. कतमा च सत्तानं अधिमृत्ति? सन्ति सत्ता हीनाधिमृत्तिका, सन्ति सत्ता पणीताधिमृत्तिका। हीनाधिमृत्तिका सत्ता हीनाधिमृत्तिके सत्ते सेवन्ति भजन्ति पयिरुपासन्ति। पणीताधिमृत्तिका सत्ता पणीताधिमृत्तिके सत्ते सेवन्ति भजन्ति पयिरुपासन्ति।

अतीतम्पि अद्धानं हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिके सत्ते सेविंसु भिजंसु पियरुपासिंसु। पणीताधिमुत्तिका सत्ता

# पणीताधिमुत्तिके सत्ते सेविंसु भजिंसु पियरुपासिंसु।

अनागतम्पि अद्धानं हीनाधिमुत्तिका सत्ता हीनाधिमुत्तिके सत्ते सेविस्सन्ति भजिस्सन्ति पियरुपासिस्सन्ति । पणीताधिमुत्तिका सत्ता पणीताधिमुत्तिके सत्ते सेविस्सन्ति भजिस्सन्ति पियरुपासिस्सन्ति । अयं सत्तानं अधिमुत्ति ।

- ८१९. कतमे ते सत्ता महारजक्खा? दस किलेसवत्थूनि लोभो, दोसो, मोहो, मानो, दिट्ठि, विचिकिच्छा, थिनं, उद्धच्चं, अहिरिकं, अनोत्तप्पं। येसं सत्तानं इमानि दस किलेसवत्थूनि आसेवितानि भावितानि बहुलीकतानि उस्सदगतानि, इमे ते सत्ता महारजक्खा।
- ८२०. कतमे ते सत्ता अप्परजक्खा? येसं सत्तानं इमानि दस किलेसवत्थूनि अनासेवितानि अभावितानि अबहुलीकतानि अनुस्सदगतानि, इमे ते सत्ता अप्परजक्खा।
- ८२१. कतमे ते सत्ता मुदिन्द्रिया? पञ्चिन्द्रियानि सद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सितिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पञ्जिन्द्रयं। येसं सत्तानं इमानि पञ्चिन्द्रियानि अनासेवितानि अभावितानि अबहुलीकतानि अनुस्सदगतानि, इमे ते सत्ता मुदिन्द्रिया।
- **८२२**. कतमे ते सत्ता तिक्खिन्द्रिया? येसं सत्तानं इमानि पञ्चिन्द्रियानि आसेवितानि भावितानि बहुलीकतानि उस्सदगतानि, इमे ते सत्ता तिक्खिन्द्रिया।
- ८२३. कतमे ते सत्ता द्वाकारा? ये ते सत्ता पापासया पापानुसया पापचरिता पापाधिमुत्तिका महारजक्खा मुदिन्द्रिया, इमे ते सत्ता द्वाकारा।
- **८२४**. कतमे ते सत्ता स्वाकारा? ये ते सत्ता कल्याणासया कल्याणचरिता कल्याणाधिमुत्तिका अप्परजक्खा तिक्खिन्द्रिया, इमे ते सत्ता स्वाकारा।
- ८२५. कतमे ते सत्ता दुविञ्ञापया? ये च ते सत्ता द्वाकारा, तेव ते सत्ता दुविञ्ञापया। ये च ते सत्ता स्वाकारा, तेव ते सत्ता सुविञ्ञापया।
- **८२६**. कतमे ते सत्ता अभब्बा? ये ते सत्ता कम्मावरणेन समन्नागता किलेसावरणेन समन्नागता विपाकावरणेन समन्नागता अस्सद्धा अच्छन्दिका दुप्पञ्जा अभब्बा नियामं ओक्किमतुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं, इमे ते सत्ता अभब्बा।
- ८२७. कतमे ते सत्ता भब्बा? ये ते सत्ता न कम्मावरणेन समन्नागता न किलेसावरणेन समन्नागता न विपाकावरणेन समन्नागता सद्धा छन्दिका पञ्जवन्तो भब्बा नियामं ओक्किमतुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं, इमे ते सत्ता भब्बाति। या तत्थ पञ्जा पजानना...पे॰... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिद्वि इदं तथागतस्स परसत्तानं परपुग्गलानं इन्द्रियपरोपरियत्तं यथाभूतं जाणं।
- ८२८. (७) तत्थ कतमं तथागतस्स झानिवमोक्खसमाधिसमापत्तीनं संकिलेसं वोदानं यथाभूतं ञाणं? झायीति। चत्तारो झायी। अत्थेकच्चो झायी सम्पत्तियेव [सम्पत्तियेव (क॰)] समानं विपत्तीति पच्चेति, अत्थेकच्चो झायी विपत्तियेव [विपत्तियेव (क॰)] समानं सम्पत्तीति पच्चेति, अत्थेकच्चो झायी सम्पत्तियेव समानं सम्पत्तीति पच्चेति, अत्थेकच्चो झायी

विपत्तियेव समानं विपत्तीति पच्चेति – इमे चत्तारो झायी।

अपरेपि चत्तारो झायी। अत्थेकच्चो झायी दन्धं समापज्जित खिप्पं वुट्ठाति, अत्थेकच्चो झायी खिप्पं समापज्जित दन्धं वुट्ठाति, अत्थेकच्चो झायी दन्धं समापज्जित दन्धं वुट्ठाति, अत्थेकच्चो झायी खिप्पं समापज्जित खिप्पं वुट्ठाति — इमे चत्तारो झायी।

अपरेपि चत्तारो झायी। अत्थेकच्चो झायी समाधिस्मिं समाधिकुसलो होति, न समाधिस्मिं समापित्तकुसलो; अत्थेकच्चो झायी समाधिस्मिं समापित्तकुसलो होति, न समाधिस्मिं समाधिकुसलो; अत्थेकच्चो झायी समाधिस्मिं समाधिकुसलो च होति, समाधिस्मिं समापित्तकुसलो च; अत्थेकच्चो झायी नेव समाधिस्मिं समाधिकुसलो होति, न समाधिस्मिं समापित्तकुसलो — इमे चत्तारो झायी।

"झान"न्ति। चत्तारि झानानि — पठमं झानं, दुतियं झानं, तितयं झानं, चतुत्थं झानं।

"विमोक्खों"ति। अट्ठ विमोक्खा। रूपी रूपानि पस्सति — अयं पठमो विमोक्खो।

अज्झत्तं अरूपसञ्जी बहिद्धा रूपानि पस्सति — अयं दुतियो विमोक्खो।

सुभन्तेव अधिमुत्तो होति — अयं ततियो विमोक्खो।

सब्बसो रूपसञ्जानं समितक्कमा पटिघसञ्जानं अत्थङ्गमा नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा ''अनन्तो आकासो''ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरित — अयं चतुत्थो विमोक्खो।

सब्बसो आकासानञ्चायतनं समितक्कम्म ''अनन्तं विञ्ञाण''न्ति विञ्ञाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति — अयं पञ्चमो विमोक्खो।

सब्बसो विञ्ञाणञ्चायतनं समितक्कम्म ''नित्थि किञ्चि''ति आकिञ्चञ्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरित — अयं छट्ठो विमोक्खो।

सब्बसो आकिञ्चञ्जायतनं समितक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरित — अयं सत्तमो विमोक्खो। सब्बसो नेवसञ्जानासञ्जायतनं समितक्कम्म सञ्जावेदियतिनरोधं उपसम्पज्ज विहरित — अयं अट्ठमो विमोक्खो।

''समाधी''ति। तयो समाधी — सवितक्कसविचारो समाधि, अवितक्कविचारमत्तो समाधि, अवितक्कअविचारो समाधि।

"समापत्ती''ति । नव अनुपुब्बिवहारसमापित्तयो — पठमज्झानसमापित्त, दुतियज्झानसमापित्त, तितयज्झानसमापित्त, चतुत्थज्झानसमापित्त, आकासानञ्चायतनसमापित्त, विञ्ञाणञ्चायतनसमापित्त, आकिञ्चञ्ञायतनसमापित्त, नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापित्त, सञ्जावेदियतिनरोधसमापित्त । "संकिलेस"न्ति हानभागियो धम्मो। "वोदान"न्ति विसेसभागियो धम्मो। "वुट्ठान"न्ति। वोदानिम्प वुट्ठानं, तम्हा तम्हा समाधिम्हा वुट्ठानिम्प वुट्ठानिन्ति। या तत्थ पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि — इदं तथागतस्स झानविमोक्खसमाधिसमापत्तीनं संकिलेसं वोदानं वुट्ठानं यथाभूतं जाणं।

- **८२९**. (८) तत्थ कतमं तथागतस्स पुब्बेनिवासानुस्सित यथाभूतं ञाणं? इध तथागतो अनेकिविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरित, सेय्यथिदं एकिम्प जाित द्वेपि जाितयो तिस्सोपि जाितयो चतस्सोपि जाितयो पञ्चिप जाितयो दसिप जाितयो वीसिम्प जाितयो तिसिम्प जाितयो चत्तालीसिम्प जाितयो पञ्जासिम्प जाितयो जाितसितम्प जाितसि स्सिम्प जाितसो चत्तालीसिम्प जाितयो पञ्जासिम्प जाितसि जाितसितस्सिम्प जाितसि संवहकप्पे अनेकिपि विवहकप्पे अनेकिपि संवहिववहकप्पे "अमुत्रासिं एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उदपादिं; तत्रापािसं एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो"ित। इति साकारं सउद्देसं अनेकिविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरतीित। या तत्थ पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मिवचयो सम्मादिद्वि इदं तथागतस्स पुब्बेनिवासानुस्सिति यथाभूतं ञाणं।
- **८३०**. (९) तत्थ कतमं तथागतस्स सत्तानं चुतूपपातं यथाभूतं जाणं? इध तथागतो दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सित चवमाने उपपञ्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति "इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्चिरतेन समन्नागता वचीदुच्चिरतेन समन्नागता मनोदुच्चिरतेन समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना। ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गितं विनिपातं निरयं उपपन्ना। इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचिरतेन समन्नागता वचीसुचिरतेन समन्नागता मनोसुचिरतेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्विका सम्मादिद्विकम्मसमादाना। ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्ना'ति। इति दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सित चवमाने उपपञ्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानातीति। या तत्थ पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि इदं तथागतस्स सत्तानं चुतूपपातं यथाभूतं जाणं।
- **८३१**. (१०) तत्थ कतमं तथागतस्स आसवानं खयं यथाभूतं जाणं? इध तथागतो आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिट्ठेव धम्मे सयं अभिञ्जा सिच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरतीति। या तत्थ पञ्जा पजानना...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिट्ठि — इदं तथागतस्स आसवानं खयं यथाभूतं जाणन्ति।

दसकं।

ञाणविभङ्गो निद्वितो।

# १७. खुद्दकवत्थुविभङ्गो

### १. एककमातिका

**८३२**. (१)जातिमदो (२)गोत्तमदो (३)आरोग्यमदो (४)योब्बनमदो (५)जीवितमदो (६)लाभमदो (७)सक्कारमदो (८) गरुकारमदो (९) पुरेक्खारमदो (१०) परिवारमदो (११) भोगमदो (१२) वण्णमदो (१३) सुतमदो (१४) पटिभानमदो (१५) रत्तञ्जुमदो (१६) पिण्डपातिकमदो (१७) अनवञ्जातमदो (१८) इरियापथमदो (१९) इद्धिमदो (२०) यसमदो (२१) सीलमदो (२२) झानमदो (२३) सिप्पमदो (२४) आरोहमदो (२५) परिणाहमदो (२६) सण्ठानमदो (२७) पारिपूरिमदो (२८) मदो (२९) पमादो (३०) थम्भो (३१) सारम्भो (३२) अत्रिच्छता (३३)मिहच्छता (३४) पापिच्छता (३५) सिङ्गं (३६) तिन्तिणं (३७) चापल्यं (३८)असभागवृत्ति (३९) अरति (४०) तन्दी (४१) विजम्भिता (४२) भत्तसम्मदो (४३) चेतसो च लीनत्तं [चेतसो लीनत्तं (स्या॰)] (४४) कुहना (४५) लपना (४६) नेमित्तिकता (४७)निप्पेसिकता (४८) लाभेन लाभं निजिगीसनता [निजिगिंसनता (सी॰), जिगिंसनता (स्या॰)] (४९) सेय्यस्स सिदसोहमस्मीति मानो (५०) सिदसोहमस्मीति मानो (५१) हीनो हमस्मीति मानो (५२) सेय्यस्स सेय्योहमस्मीति मानो (५३) सेय्यस्स सिदसोहमस्मीति मानो (५४) सेय्यस्स हीनोहमस्मीति मानो (५८) हीनस्स सेय्योहमस्मीति मानो (५६) सिदसस्स सिदसोहमस्मीति मानो (६०) हीनस्स हीनोहमस्मीति मानो (६४) आतमानो (६३) आतमानो (६३) आनानो (६४) आमानो (६६) अस्मिमानो (६७) मिच्छामानो (६८) जातिवितक्को (६९)जनपदिवतक्को (७०) अमरवितक्को (७१) परानुद्दयतापटिसंयुत्तो वितक्को (७२) लाभसक्कारसिलोकपटिसंयुत्तो वितक्को (७३) अनवञ्जित्तपटिसंयुत्तो वितक्को

#### एककं।

# २. दुकमातिका

**८३३**. (१) कोधो च उपनाहो च (२) मक्खो च पळासो [पलासो (सी॰ स्या॰)] च (३) इस्सा च मच्छिरयञ्च (४) माया च साठेय्यञ्च (५) अविज्जा च भवतण्हा च (६) भविदिष्ठ च विभविदिष्ठ च (७) सस्सतिदिष्ठ च उच्छेदिदिष्ठ च (८) अन्तवादिष्ठि च अनन्तवादिष्ठि च (९) पुब्बन्तानुदिष्ठि च अपरन्तानुदिष्ठि च (१०) अहिरिकञ्च अनोत्तप्पञ्च (११) दोवचस्सता च पापिमत्तता च (१२) अनज्जवो च अमद्दवो च (१३) अक्खन्ति च असोरच्चञ्च (१४) असाखल्यञ्च अप्पिटसन्थारो च (१५)इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारता च भोजने अमत्तञ्जुता च (१६) मुहुस्सच्चञ्च असम्पजञ्जञ्च (१७) सीलविपित्त च दिट्ठिविपित्त च (१८) अञ्झत्तसंयोजनञ्च बहिद्धासंयोजनञ्च

# दुकं।

### ३. तिकमातिका

८३४. (१) तीणि अकुसलमूलानि (२) तयो अकुसलिवतक्का (३) तिस्सो अकुसलसञ्जा (४) तिस्सो अकुसलसञ्जा (४) तिस्सो अकुसलधातुयो (५) तीणि दुच्चरितानि (६) तयो आसवा (७) तीणि संयोजनानि (८) तिस्सो तण्हा (१) अपरापि तिस्सो तण्हा (१०) अपरापि तिस्सो तण्हा (११) तिस्सो एसना (१२) तिस्सो विधा (१३) तीणि भयानि (१४) तीणि तत्थायतनानि (१६) तयो किञ्चना (१७) तीणि अङ्गणानि (१८) तीणि मलानि (१९) तीणि विसमानि (२०) अपरानिपि तीणि विसमानि (२१) तयो अग्गी (२२) तयो कसावा (२३) अपरेपि तयो कसावा (२४)अस्सादिदिह, अत्तानुदिहि, मिच्छादिहि (२५) अरित, विहेसा, अधम्मचिरया (२६)दोवचस्सता, पापिमत्तता, नानत्तसञ्जा (२७) उद्धच्चं, कोसज्जं, पमादो (२८) असन्तुहिता, असम्पजञ्जता, मिहच्छता (२९) अहिरिकं, अनोत्तप्पं, पमादो (३०)अनादिरयं, दोवचस्सता, पापिमत्तता (३१) अस्सिद्धयं, अवदञ्जुता, कोसज्जं (३२) उद्धच्चं, असंवरो, दुस्सील्यं (३३) अरियानं अदस्सनकम्यता, सद्धम्मं असोतुकम्यता, उपारम्भिचत्तता (३४) मुहस्सच्चं, असम्पजञ्जं, चेतसो विक्खेपो (३५)

अयोनिसो मनसिकारो, कुम्मग्गसेवना, चेतसो च लीनत्तं

तिकं।

### ४. चतुक्कमातिका

**८३५**. (१) चत्तारो आसवा (२) चत्तारो गन्था (३) चत्तारो ओघा (४) चत्तारो योगा (५) चत्तारि उपादानानि (६) चत्तारो तण्हुप्पादा (७) चत्तारि अगतिगमनानि (८) चत्तारो विपरियासा [विपरियेसा (सी॰ स्या॰ क॰)] (९) चत्तारो अनिरयवोहारा (१०) अपरेपि चत्तारो अनिरयवोहारा (११) चत्तारि दुच्चिरतानि (१२) अपरानिपि चत्तारि दुच्चिरतानि (१३) चत्तारि भयानि (१४) अपरानिपि चत्तारि भयानि (१५) चत्तस्सो दिद्वियो

चतुक्कं।

#### ५. पञ्चकमातिका

**८३६**. (१) पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि (२) पञ्चुद्धम्भागियानि संयोजनानि (३) पञ्च मच्छरियानि (४) पञ्च सङ्गा (५) पञ्च सल्ला (६) पञ्च चेतोखिला (७)पञ्च चेतसोविनिबन्धा [चेतसोविनिबद्धा (क॰)] (८) पञ्च नीवरणानि (९) पञ्च कम्मानि आनन्तरिकानि (१०) पञ्च दिट्ठियो (११) पञ्च वेरा (१२) पञ्च ब्यसना (१३) पञ्च अक्खन्तिया आदीनवा (१४) पञ्च भयानि (१५) पञ्च दिट्ठधम्मनिब्बानवादा

पञ्चकं।

#### ६. छक्कमातिका

**८३७**. (१) छ विवादमूलानि (२) छ छन्दरागा (३) छ विरोधवत्थूनि (४) छ तण्हाकाया (५) छ अगारवा (६) छ परिहानिया धम्मा (७) अपरेपि छ परिहानिया धम्मा (८) छ सोमनस्सुपविचारा (९) छ दोमनस्सुपविचारा (१०) छ उपेक्खुपविचारा (११) छ गेहसितानि सोमनस्सानि (१२) छ गेहसितानि दोमनस्सानि (१३) छ गेहसिता उपेक्खा (१४) छ दिद्वियो

छक्कं।

#### ७. सत्तकमातिका

८३८. (१) सत्त अनुसया (२) सत्त संयोजनानि (३) सत्त परियुट्ठानानि (४)सत्त असद्धम्मा (५) सत्त दुच्चरितानि (६) सत्त माना (७) सत्त दिट्ठियो

सत्तकं।

# ८. अट्ठकमातिका

**८३९**. (१) अह किलेसवत्थूनि (२) अह कुसीतवत्थूनि (३) अहुसु लोकधम्मेसु चित्तस्स पटिघातो (४) अहु अनिरयवोहारा (५) अहु मिच्छत्ता (६) अहु पुरिसदोसा (७) अहु असञ्ज्ञिवादा (८) अहु नेवसञ्जिनासञ्जिवादा

#### अट्ठकं।

#### ९. नवकमातिका

८४०. (१) नव आघातवत्थूनि (२) नव पुरिसमलानि (३) नविवधा माना (४)नव तण्हामूलका धम्मा (५) नव इञ्जितानि (६) नव मञ्जितानि (७) नव फन्दितानि (८) नव पपञ्चितानि (९) नव सङ्खतानि

#### नवकं।

#### १०. दसकमातिका

**८४१**. (१) दस किलेसवत्थूनि (२) दस आघातवत्थूनि (३) दस अकुसलकम्मपथा (४) दस संयोजनानि (५) दस मिच्छत्ता (६) दसवत्थुका मिच्छादिद्वि (७) दसवत्थुका अन्तग्गाहिका दिद्वि

#### दसकं।

८४२. अट्ठारस तण्हाविचरितानि अज्झित्तकस्स उपादाय, अट्ठारस तण्हाविचरितानि बाहिरस्स उपादाय, तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसिङ्खिपित्वा छत्तिंस तण्हाविचरितानि होन्ति । इति अतीतानि छत्तिंस तण्हाविचरितानि, अनागतानि छित्तिंस तण्हाविचरितानि, पच्चुप्पन्नानि छित्तिंस तण्हाविचरितानि, तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसिङ्खिपित्वा अट्ठ तण्हाविचरितसतं होति । यानि च द्वासिट्ठ दिट्ठिगतानि ब्रह्मजाले वेय्याकरणे वृत्तानि भगवता ।

#### मातिका।

# १. एककनिद्देसो

### (१) जातिमदो

८४३. तत्थ कतमो जातिमदो? जातिं पटिच्च मदो मज्जना मज्जितत्तं मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नित उन्नामो [उण्णित उण्णामो (स्या॰ क॰) ध॰ स॰ ११२१] धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वुच्चित ''जातिमदो''।

# (२-२७) गोत्तमदादी

८४४. तत्थ कतमो गोत्तमदो? गोत्तं पटिच्च...पे॰... आरोग्यं पटिच्च...पे॰... योब्बनं पटिच्च...पे॰... जीवितं पटिच्च...पे॰... एरेक्खारं पटिच्च...पे॰... परिवारं पटिच्च...पे॰... भोगं पटिच्च...पे॰... वण्णं पटिच्च...पे॰... सुतं पटिच्च...पे॰... पटिभानं पटिच्च...पे॰... रत्तञ्जुतं पटिच्च...पे॰... पिण्डपातिकत्तं पटिच्च...पे॰... अनवञ्जातं पटिच्च...पे॰... इरियापथं पटिच्च...पे॰... इद्धिं पटिच्च...पे॰... यसं पटिच्च...पे॰... सीलं पटिच्च...

पे॰... झानं पटिच्च...पे॰... सिप्पं पटिच्च...पे॰... आरोहं पटिच्च...पे॰... परिणाहं पटिच्च...पे॰... सण्ठानं पटिच्च...पे॰... पारिपूरिं पटिच्च मदो मज्जना मज्जितत्तं मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नित उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वुच्चित ''पारिपूरिमदो''।

#### (२८) मदो

**८४५**. तत्थ कतमो मदो? यो मदो मज्जना मज्जितत्तं मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नित उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वुच्चित "मदो"।

#### (२९) पमादो

८४६. तत्थ कतमो पमादो? कायदुच्चरिते वा वचीदुच्चरिते वा मनोदुच्चरिते वा पञ्चसु वा कामगुणेसु चित्तस्स वोस्सग्गो वोस्सग्गानुप्पदानं कुसलानं वा धम्मानं भावनाय असक्कच्चिकरियता असातच्चिकरियता अनिद्वत्तिकरियता ओलीनवृत्तिता निक्खित्तछन्दता निक्खित्तधुरता अनासेवना अभावना अबहुलीकम्मं अनिधिद्वानं अननुयोगो पमादो, यो एवरूपो पमादो पमज्जना पमज्जितत्तं — अयं वुच्चित ''पमादो''।

#### (३०) थम्भो

८४७. तत्थ कतमो थम्भो? यो थम्भो थम्भना थम्भितत्तं कक्खळियं फारुसियं उजुचित्तता अमुदुता — अयं वुच्चित "थम्भो"।

### (३१) सारम्भो

**८४८**. तत्थ कतमो सारम्भो? यो सारम्भो पटिसारम्भो सारम्भना पटिसारम्भना पटिसारम्भितत्तं — अयं वुच्चित ''सारम्भो''।

# (३२) अत्रिच्छता

**८४९**. तत्थ कतमा अत्रिच्छता? इतरीतरचीवरपिण्डपातसेनासनिगलानप्पच्चयभेसज्जपिरक्खारेहि पञ्चिह वा कामगुणेहि असन्तुट्ठस्स भिय्योकम्यता, या एवरूपा इच्छा इच्छागता अत्रिच्छता रागो सारागो चित्तस्स सारागो — अयं वुच्चित "अत्रिच्छता"।

# (३३) महिच्छता

**८५०**. तत्थ कतमा महिच्छता? इतरीतरचीवरिपण्डपातसेनासनिगलानप्पच्चयभेसज्जपिरक्खारेहि पञ्चिह वा कामगुणेहि असन्तुद्वस्स भिय्योकम्यता, या एवरूपा इच्छा इच्छागता महिच्छता रागो सारागो चित्तस्स सारागो — अयं वृच्चित ''महिच्छता''।

# (३४) पापिच्छता

८५१. तत्थ कतमा पापिच्छता? इधेकच्चो अस्सद्धो समानो "सद्धोति मं जनो जानातू"ति इच्छिति, दुस्सीलो समानो "सीलवाति मं जनो जानातू"ति इच्छिति, अप्पस्सुतो समानो "बहुस्सुतोति मं जनो जानातू"ति इच्छिति, सङ्गणिकारामो समानो "पविवित्तोति मं जनो जानातू"ति इच्छिति, कुसीतो समानो "आरद्धवीरियोति मं जनो जानातू"ति इच्छिति, मुहुस्सती समानो "उपिहुतस्सतीति मं जनो जानातू"ति इच्छिति, असमाहितो समानो "समाहितोति मं जनो जानातू"ति इच्छिति, दुप्पञ्जो समानो "पञ्जवाति मं जनो जानातू"ति इच्छिति, अखीणासवो समानो "खीणासवोति मं जनो जानातू"ति इच्छिति — या एवरूपा इच्छा इच्छागता पापिच्छता रागो सारागो चित्तस्स सारागो — अयं वुच्चिति "पापिच्छता"।

### (३५) सिङ्गं

८५२. तत्थ कतमं सिङ्गं? यं सिङ्गं सिङ्गारता चातुरता चातुरियं परिक्खत्तता पारिक्खत्तियं — इदं वुच्चित "सिङ्गं"।

# (३६) तिन्तिणं

८५३. तत्थ कतमं तिन्तिणं? यं तिन्तिणं तिन्तिणायना तिन्तिणायितत्तं लोलुप्पं लोलुप्पायना लोलुप्पायितत्तं पुच्छञ्जिकता साधुकम्यता — इदं वुच्चित ''तिन्तिणं''।

#### (३७) चापल्यं

८५४. तत्थ कतमं चापल्यं? चीवरमण्डना पत्तमण्डना सेनासनमण्डना इमस्स वा पूतिकायस्स बाहिरानं वा पिरक्खारानं मण्डना विभूसना केळना परिकेळना गिद्धिकता गिद्धिकत्तं चपलता चापल्यं — इदं वुच्चित ''चापल्यं''।

# (३८) असभागवृत्ति

**८५५**. तत्थ कतमं असभागवृत्ति? मातिर वा पितिर वा जेट्ठे वा भातिर वा आचिरयेसु वा उपज्झाये वा बुद्धे वा सावकेसु वा अञ्जतरञ्जतरेसु गरुट्ठानियेसु विप्पटिकूलग्गाहिता विपच्चनीकसातता अनादिरयं अनादिरयता अगारवता अप्पतिस्सवता — अयं वुच्चित "असभागवृत्ति"।

# (३९) अरति

८५६. तत्थ कतमा अरित? पन्तेसु वा सेनासनेसु अञ्जतरञ्जतरेसु वा अधिकुसलेसु धम्मेसु अरित अरितता अनिभरित अनिभरमणा उक्कण्ठिता परितस्सिता — अयं वृच्चित "अरित"।

# (४०) तन्दी

**८५७**. तत्थ कतमा तन्दी? या तन्दी तन्दियना तन्दिमनकता आलस्यं आलस्यायना आलस्यायितत्तं — अयं वुच्चिति ''तन्दी''।

# (४१) विजम्भिता

८५८. तत्थ कतमा विजम्भिता? या कायस्स जम्भना विजम्भना आनमना विनमना सन्नमना पणमना ब्याधियकं —

अयं वुच्चति ''विजम्भिता''।

#### (४२) भत्तसम्मदो

८५९. तत्थ कतमो भत्तसम्मदो? या भुत्ताविस्स भत्तमुच्छा भत्तिकलमथो भत्तपरिळाहो कायदुडुल्लं — अयं वुच्चित "भत्तसम्मदो"।

# (४३) चेतसो च लीनत्तं

**८६०**. तत्थ कतमं चेतसो च लीनत्तं? या चित्तस्स अकल्यता अकम्मञ्जता ओलीयना सल्लीयना लीनं लीयना लीयितत्तं थिनं थीयना थीयितत्तं चित्तस्स — इदं वुच्चित ''चेतसो च लीनत्तं''।

#### (४४) कुहना

**८६१**. तत्थ कतमा कुहना? लाभसक्कारिसलोकसन्निस्सितस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स पच्चयपिटसेवनसङ्खातेन [पच्चयपिटसेधनसङ्खातेन (सी॰)] वा सामन्तजिप्पतेन वा इरियापथस्स वा अठपना [आठपना (क॰)] ठपना सण्ठपना भाकुटिता भाकुटियं कुहना कुहायना कुहितत्तं — अयं वुच्चित "कुहना"।

#### (४५) लपना

**८६२**. तत्थ कतमा लपना? लाभसक्कारिसलोकसन्निस्सितस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स या परेसं आलपना लपना सल्लपना उल्लपना समुल्लपना उन्नहना समुन्नहना उक्काचना समुक्काचना अनुप्पियभाणिता चाटुकम्यता मुग्गसूप्यता पारिभटयता — अयं वृच्चित "लपना"।

# (४६) नेमित्तिकता

**८६३**. तत्थ कतमा नेमित्तिकता? लाभसक्कारसिलोकसन्निस्सितस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स यं परेसं निमित्तं निमित्तकम्मं ओभासो ओभासकम्मं सामन्तजप्पा परिकथा — अयं वुच्चित "नेमित्तिकता"।

### (४७) निप्पेसिकता

**८६४**. तत्थ कतमा निप्पेसिकता? लाभसक्कारिसलोकसन्निस्सितस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स या परेसं अक्कोसना वम्भना गरहणा उक्खेपना समुक्खेपना खिपना सिङ्ख्यिना पापना सम्पापना अवण्णहारिका परिपिट्टिमंसिकता — अयं वुच्चित ''निप्पेसिकता''।

# (४८) लाभेन लाभं निजिगीसनता

**८६५**. तत्थ कतमा लाभेन लाभं निजिगीसनता? लाभसक्कारिसलोकसन्निस्सितो पापिच्छो इच्छापकतो इतो लद्धं आमिसं अमुत्र हरित अमुत्र वा लद्धं आमिसं इध आहरित, या एवरूपा आमिसस्स एट्टि गवेट्टि परियेट्टि एसना गवेसना परियेसना — अयं वुच्चित ''लाभेन लाभं निजिगीसनता''।

# (४९) सेय्योहमस्मीति मानो

**८६६**. तत्थ कतमो सेथ्योहमस्मीति मानो? इधेकच्चो जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्झेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्वानेन [विज्जद्वानेन (स्था॰)] वा सुतेन वा पिटभानेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वत्थुना मानं जप्पेति, यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नित उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वृच्चित "सेथ्योहमस्मीति मानो"।

### (५०) सदिसोहमस्मीति मानो

**८६७**. तत्थ कतमो सिदसोहमस्मीति मानो? इधेकच्चो जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्झेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाहानेन वा सुतेन वा पिटभानेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वत्थुना मानं जप्पेति, यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नित उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वुच्चित ''सिदसोहमस्मीति मानो''।

# (५१) हीनोहमस्मीति मानो

**८६८**. तत्थ कतमो हीनोहमस्मीति मानो? इधेकच्चो जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अञ्झेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्वानेन वा सुतेन वा पिटभानेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वत्थुना ओमानं जप्पेति, यो एवरूपो ओमानो ओमञ्जना ओमञ्जितत्तं हीळना ओहीळता ओहीळतत्तं अत्तुञ्जा अत्तवञ्जा अत्तपिरभवो — अयं वुच्चित "हीनोहमस्मीति मानो"।

# (५२) सेय्यस्स सेय्योहमस्मीति मानो

**८६९**. तत्थ कतमो सेय्यस्स सेय्योहमस्मीति मानो? इधेकच्चो सेय्यो होति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्झेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्वानेन वा सुतेन वा पटिभानेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वत्थुना परेहि सेय्यं अत्तानं दहति; सो तं निस्साय मानं जप्पेति। यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नित उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वृच्चित ''सेय्यस्स सेय्योहमस्मीति मानो''।

### (५३) सेव्यस्स सदिसोहमस्मीति मानो

८७०. तत्थ कतमो सेय्यस्स सिदसोहमस्मीति मानो? इधेकच्चो सेय्यो होति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्झेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्वानेन वा सुतेन वा पिटभानेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वत्थुना परेहि सिदसं अत्तानं दहित; सो तं निस्साय मानं जप्पेति। यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नित उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वुच्चित "सेय्यस्स सिदसोहमस्मीति मानो"।

# (५४) सेय्यस्स हीनोहमस्मीति मानो

८७१. तत्थ कतमो सेय्यस्स हीनोहमस्मीति मानो? इधेकच्चो सेय्यो होति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्झेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्वानेन वा सुतेन वा पटिभानेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वत्थुना परेहि हीनं अत्तानं दहित; सो तं निस्साय ओमानं जप्पेति। यो एवरूपो ओमानो ओमञ्जना ओमञ्जितत्तं हीळना ओहीळना ओहीळितत्तं अत्तुञ्जा अत्तवञ्जा अत्तपिरभवो — अयं वुच्चित "सेय्यस्स हीनोहमस्मीति मानो"।

# (५५) सदिसस्स सेय्योहमस्मीति मानो

**८७२**. तत्थ कतमो सदिसस्स सेय्योहमस्मीति मानो? इधेकच्चो सदिसो होति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा...पे॰... अञ्ञतरञ्जतरेन वत्थुना परेहि सेय्यं अत्तानं दहित; सो तं निस्साय मानं जप्पेति। यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं...पे॰... केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वृच्चित ''सिद्सस्स सेय्योहमस्मीति मानो''।

### (५६) सदिसस्स सदिसोहमस्मीति मानो

**८७३**. तत्थ कतमो सदिसस्स सदिसोहमस्मीति मानो? इधेकच्चो सदिसो होति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा...पे०... अञ्जतरञ्जतरेन वत्थुना परेहि सदिसं अत्तानं दहित; सो तं निस्साय मानं जप्पेति। यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नित उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वुच्चित "सदिसस्स सदिसोहमस्मीति मानो"।

# (५७) सदिसस्स हीनोहमस्मीति मानो

८७४. तत्थ कतमो सदिसस्स हीनोहमस्मीति मानो? इधेकच्चो सदिसो होति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा...पे॰... अञ्ञतरञ्जतरेन वत्थुना परेहि हीनं अत्तानं दहित; सो तं निस्साय ओमानं जप्पेति। यो एवरूपो ओमानो ओमञ्जना ओमञ्जितत्तं हीळना ओहीळना ओहीळतत्तं अत्तुञ्जा अत्तवञ्जा अत्तपिरभवो — अयं वुच्चित "सदिसस्स हीनोहमस्मीति मानो"।

# (५८) हीनस्स सेय्योहमस्मीति मानो

**८७५**. तत्थ कतमो हीनस्स सेय्योहमस्मीति मानो? इधेकच्चो हीनो होति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा... पे॰... अञ्जतरञ्जतरेन वत्थुना परेहि सेय्यं अत्तानं दहित; सो तं निस्साय मानं जप्पेति। यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नित उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वुच्चित ''हीनस्स सेय्योहमस्मीति मानो''।

# (५९) हीनस्स सदिसोहमस्मीति मानो

**८७६**. तत्थ कतमो हीनस्स सिदसोहमस्मीति मानो? इधेकच्चो हीनो होति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा... पे॰... अञ्जतरञ्जतरेन वत्थुना परेहि सिदसं अत्तानं दहित; सो तं निस्साय मानं जप्पेति। यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नित उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वुच्चित ''हीनस्स सिदसोहमस्मीति मानो''।

### (६०) हीनस्स हीनोहमस्मीति मानो

८७७. तत्थ कतमो हीनस्स हीनोहमस्मीति मानो? इधेकच्चो हीनो होति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा... पे॰... अञ्जतरञ्जतरेन वत्थुना परेहि सदिसं अत्तानं दहति; सो तं निस्साय ओमानं जप्पेति। यो एवरूपो ओमानो ओमञ्जना ओमञ्जितत्तं हीळना ओहीळना ओहीळतत्तं अत्तुञ्जा अत्तवञ्जा अत्तपरिभवो — अयं वुच्चित ''हीनस्स हीनोहमस्मीति मानो''।

# (६१) मानो

८७८. तत्थ कतमो मानो? यो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नित उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वुच्चित "मानो"।

### (६२) अतिमानो

८७९. तत्थ कतमो अतिमानो? इधेकच्चो जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा...पे॰... अञ्जतरञ्जतरेन वत्थुना परेहि अत्तानं अतिमञ्जति। यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नित उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वुच्चित "अतिमानो"।

### (६३) मानातिमानो

**८८०**. तत्थ कतमो मानातिमानो? इधेकच्चो जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा...पे॰... अञ्जतरञ्जतरेन वत्थुना पुब्बकालं परेहि सदिसं अत्तानं दहित, अपरकालं अत्तानं सेय्यं दहित। यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नित उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वुच्चित "मानातिमानो"।

#### (६४) ओमानो

८८१. तत्थ कतमो ओमानो? इधेकच्चो जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्झेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्वानेन वा सुतेन वा पटिभानेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वत्थुना ओमानं जप्पेति। यो एवरूपो ओमानो ओमञ्जना ओमञ्जितत्तं हीळना ओहीळना ओहीळतत्तं अत्तुञ्जा अत्तवञ्जा अत्तपरिभवो — अयं वुच्चित "ओमानो"।

# (६५) अधिमानो

**८८२**. तत्थ कतमो अधिमानो? अप्पत्ते पत्तसञ्जिता, अकते कतसञ्जिता, अनिधगते अधिगतसञ्जिता, असिच्छिकते सिच्छिकतसञ्जिता, यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्निति उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वृच्चित "अधिमानो"।

# (६६) अस्मिमानो

८८३. तत्थ कतमो अस्मिमानो? रूपं अस्मीति मानो, अस्मीति छन्दो, अस्मीति अनुसयो, वेदना...पे॰... सञ्जा...पे॰... सङ्घारा...पे॰... विञ्ञाणं अस्मीति मानो, अस्मीति छन्दो, अस्मीति अनुसयो, यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नित उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वुच्चित "अस्मिमानो"।

### (६७) मिच्छामानो

**८८४**. तत्थ कतमो मिच्छामानो? इधेकच्चो पापकेन वा कम्मायतनेन पापकेन वा सिप्पायतनेन पापकेन वा विज्जाद्वानेन पापकेन वा सुतेन पापकेन वा पटिभानेन पापकेन वा सीलेन पापकेन वा वतेन पापकेन वा सीलब्बतेन पापकाय वा दिट्टिया अञ्जतरञ्जतरेन वत्थुना मानं जप्पेति, यो एवरूपो मानो मञ्जना मञ्जितत्तं उन्नित उन्नामो धजो सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स — अयं वुच्चित ''मिच्छामानो''।

### (६८) ञातिवितक्को

८८५. तत्थ कतमो ञातिवितक्को? ञातके आरब्भ गेहसितो तक्को वितक्को मिच्छासङ्कप्पो — अयं वुच्चित ''ञातिवितक्को''।

# (६९) जनपदवितक्को

**८८६**. तत्थ कतमो जनपदिवतक्को? जनपदं आरब्भ गेहसितो तक्को वितक्को मिच्छासङ्कप्पो — अयं वुच्चित ''जनपदिवतक्को''।

### (७०) अमरवितक्को

**८८७**. तत्थ कतमो अमरवितक्को? दुक्करकारितापटिसंयुत्तो वा दिट्टिगतपटिसंयुत्तो वा गेहसितो तक्को वितक्को मिच्छासङ्कप्पो — अयं वुच्चित "अमरवितक्को"।

# (७१) परानुद्दयतापटिसंयुत्तो वितक्को

**८८८**. तत्थ कतमो परानुद्दयतापटिसंयुत्तो वितक्को? इधेकच्चो गिहीहि संसट्ठो विहरित सहनन्दी सहसोकी, सुखितेसु सुखितो, दुक्खितेसु दुक्खितो, उप्पन्नेसु किच्चकरणीयेसु अत्तना वा योगं आपज्जित। यो तत्थ गेहिसतो तक्को वितक्को मिच्छासङ्कप्पो — अयं वुच्चित ''परानुद्दयतापटिसंयुत्तो वितक्को''।

# (७२) लाभादिपटिसंयुत्तो वितक्को

**८८९**. तत्थ कतमो लाभसक्कारिसलोकपटिसंयुत्तो वितक्को? लाभसक्कारिसलोकं आरब्भ गेहिसतो तक्को वितक्को मिच्छासङ्कप्पो — अयं वुच्चित ''लाभसक्कारिसलोकपटिसंयुत्तो वितक्को''।

### (७३) अनवञ्जत्तिपटिसंयुत्तो वितक्को

८९०. तत्थ कतमो अनवञ्जित्तपिटसंयुत्तो वितक्को? इधेकच्चो जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्झेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाहानेन वा सुतेन वा पिटभानेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वत्थुना मा मं परे अवजानिंसूति। यो तत्थ गेहिसतो तक्को वितक्को मिच्छासङ्कप्पो — अयं वुच्चित "अनवञ्जित्तपिटसंयुत्तो वितक्को"।

#### एककं।

# २. दुकनिद्देसो

#### (१) कोधो च उपनाहो च

- ८९१. (क) तत्थ कतमो कोधो? यो कोधो कुज्झना कुज्झितत्तं दोसो दुस्सना दुस्सितत्तं ब्यापित ब्यापज्जना ब्यापिज्जितत्तं विरोधो पटिविरोधो चिण्डिक्कं असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स अयं वृच्चित "कोधो"।
- (ख) तत्थ कतमो उपनाहो? पुब्बकालं कोधो, अपरकालं उपनाहो। यो एवरूपो उपनाहो उपनय्हना उपनिव्हतत्तं अट्ठपना ठपना सण्ठपना अनुसंसन्दना अनुप्पबन्धना दळ्हीकम्मं कोधस्स अयं वुच्चित ''उपनाहो''।

### (२) मक्खो च पळासो च

- ८९२. (क) तत्थ कतमो मक्खो? यो मक्खो मक्खायना मक्खायितत्तं [मक्खियना मक्खियतत्तं (सी॰ क॰)] निहुरियं निहुरियकम्मं — अयं वुच्चित ''मक्खो''।
- (ख) तत्थ कतमो पळासो? यो पळासो पळासायना [पलासायना पलासायितत्तं (स्या॰)] पळासाहारो विवादट्ठानं युगग्गाहो अप्पटिनिस्सग्गो अयं वुच्चित "पळासो"।

### (३) इस्सा च मच्छरियञ्च

- **८९३**. (क) तत्थ कतमा इस्सा? या परलाभसक्कारगरुकारमाननवन्दनपूजनासु इस्सा इस्सायना इस्सायितत्तं उसूया उसूयना उसूयितत्तं अयं वृच्चित ''इस्सा''।
- (ख) तत्थ कतमं मच्छरियं? पञ्च मच्छरियानि आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, धम्ममच्छरियं। यं एवरूपं मच्छरं मच्छरायना मच्छरायितत्तं वेविच्छं कदिरयं कटुकञ्चुकता अग्गहितत्तं [पग्गहितत्तं (सी॰ क॰) ध॰ स॰ ११२७] चित्तस्स इदं वृच्चित "मच्छरियं"।

### (४) माया च साठेय्यञ्च

- ८९४. (क) तत्थ कतमा माया? इधेकच्चो कायेन दुच्चरितं चरित्वा, वाचाय दुच्चरितं चरित्वा, मनसा दुच्चरितं चरित्वा तस्स पिटच्छादनहेतुं पापिकं इच्छं पणिदहित। "मा मं जञ्जा"ित इच्छित। "मा मं जञ्जा"ित सङ्कप्पेति। "मा मं जञ्जा"ित वाचं भासित। "मा मं जञ्जा"ित कायेन परक्कमित। या एवरूपा माया मायािवता अच्चासरा वञ्चना निकित विकिरणा परिहरणा गूहना परिगूहना छादना पिटच्छादना अनुत्तानीकम्मं अनािवकम्मं वोच्छादना पापिकिरिया अयं वुच्चित "माया"।
- (ख) तत्थ कतमं साठेय्यं? इधेकच्चो सठो होति परिसठो। यं तत्थ सठं सठता साठेय्यं कक्करता कक्करियं [कक्खळता कक्खळियं (स्या॰)] परिक्खत्तता पारिक्खत्तियं — इदं वुच्चित ''साठेय्यं''।

### (५) अविज्जा च भवतण्हा च

- **८९५**. (क) तत्थ कतमा अविज्जा? यं अञ्ञाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं अयं वुच्चित ''अविज्जा''।
- (ख) तत्थ कतमा भवतण्हा? यो भवेसु भवच्छन्दो भवरागो भवनन्दी भवतण्हा भवसिनेहो भवपरिळाहो भवमुच्छा भवज्झोसानं — अयं वुच्चित ''भवतण्हा''।

# (६) भवदिद्वि च विभवदिद्वि च

- **८९६**. (क) तत्थ कतमा भविदिट्ठि? "भविस्सित अत्ता च लोको चा"ित या एवरूपा दिट्ठि दिट्ठिगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो अयं वुच्चित "भविदिट्ठि"।
- (ख) तत्थ कतमा विभवदिद्वि? "न भविस्सित अत्ता च लोको चा"ति या एवरूपा दिद्वि दिद्विगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो अयं वुच्चित विभवदिद्वि।

# (७) सस्सतिदिट्ट च उच्छेदिदिट्ट च

- ८९७. (क) तत्थ कतमा सस्सतिदिट्टि? ''सस्सतो अत्ता च लोको चा''ति या एवरूपा दिट्टि दिट्टिगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो अयं वुच्चित ''सस्सतिदिट्टि''।
- (ख) तत्थ कतमा उच्छेददिट्टि? ''उच्छिज्जिस्सिति अत्ता च लोको चा''ति या एवरूपा दिट्टि दिट्टिगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो — अयं वुच्चित ''उच्छेददिट्टि''।

# (८) अन्तवादिद्वि च अनन्तवादिद्वि च

- ८९८. (क) तत्थ कतमा अन्तवादिट्ठि? "अन्तवा अत्ता च लोको चा''ति या एवरूपा दिट्ठि दिट्ठिगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो अयं वुच्चित "अन्तवादिट्ठि"।
- (ख) तत्थ कतमा अनन्तवादिद्वि? ''अनन्तवा अत्ता च लोको चा''ति या एवरूपा दिद्वि दिद्विगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो अयं वुच्चित ''अनन्तवादिद्वि''।

# (९) पुब्बन्तानुदिद्वि च अपरन्तानुदिद्वि च

- ८९९. (क) तत्थ कतमा पुब्बन्तानुदिट्टि? पुब्बन्तं आरब्भ या उप्पज्जित दिट्टि दिट्टिगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो अयं वृच्चित ''पुब्बन्तानुदिट्टि''।
- (ख) तत्थ कतमा अपरन्तानुदिट्ठि? अपरन्तं आरब्भ या उप्पज्जित दिट्ठि दिट्ठिगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो अयं वृच्चित ''अपरन्तानुदिट्ठि''।

### (१०) अहिरिकञ्च अनोत्तप्पञ्च

- **९००**. (क) तत्थ कतमं अहिरिकं? यं न हिरीयित हिरियितब्बेन, न हिरीयित पापकानं अकुसलानं धम्मानं समापत्तिया — इदं वुच्चित "अहिरिकं"।
- (ख) तत्थ कतमं अनोत्तप्पं? यं न ओत्तप्पति ओत्तप्पितब्बेन न ओत्तप्पति पापकानं अकुसलानं धम्मानं समापत्तिया — इदं वुच्चति "अनोत्तप्पं"।

### (११) दोवचस्सता च पापमित्तता च

- **९०१**. (क) तत्थ कतमा दोवचस्सता? सहधम्मिके वुच्चमाने दोवचस्सायं दोवचस्सियं दोवचस्सता विप्पटिकुलग्गाहिता विपच्चनीकसातता अनादिरयं अनादरता अगारवता अप्पतिस्सवता अयं वुच्चित ''दोवचस्सता''।
- (ख) तत्थ कतमा पापिमत्तता? ये ते पुग्गला अस्सद्धा दुस्सीला अप्पस्सुता मच्छरिनो दुप्पञ्जा, या तेसं सेवना निसेवना संसेवना भजना सम्भजना भित्त सम्भित्त सम्पवङ्कता — अयं वृच्चित ''पापिमत्तता''।

### (१२) अनज्जवो च अमद्दवो च

- **९०२**. (क) तत्थ कतमो अनज्जवो? यो अनज्जवो अनज्जवता जिम्हता वङ्कता कुटिलता अयं वुच्चित "अनज्जवो"।
- (ख) तत्थ कतमो अमद्दवो? या अमुदुता अमद्दवता कक्खळियं फारुसियं कक्खळता कठिनता [कथिनता (स्या॰ क॰)] उज्चित्तता अमुदुता अयं वृच्चित "अमद्दवो"।

### (१३) अक्खन्ति च असोरच्चञ्च

- **९०३**. (क) तत्थ कतमा अक्खन्ति? या अक्खन्ति अक्खमनता अनिधवासनता चण्डिक्कं असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स अयं वृच्चित "अक्खन्ति"।
- (ख) तत्थ कतमं असोरच्चं? कायिको वीतिक्कमो वाचिसको वीतिक्कमो कायिकवाचिसको वीतिक्कमो इदं वुच्चित ''असोरच्चं''। सब्बम्पि दुस्सील्यं असोरच्चं।

### (१४) असाखल्यञ्च अप्पटिसन्थारो च

**९०४**. (क) तत्थ कतमं असाखल्यं? या सा वाचा कण्डका कक्कसा परकटुका पराभिसज्जनी कोधसामन्ता असमाधिसंवत्तनिका तथारूपिं वाचं भासिता होति। या तत्थ असण्हवाचता असिखलवाचता फरुसवाचता — इदं वुच्चित ''असाखल्यं''।

(ख) तत्थ कतमो अप्पटिसन्थारो [अप्पटिसन्धारो (क॰)]? द्वे पटिसन्थारा — आमिसपटिसन्थारो च धम्मपटिसन्थारो च। इधेकच्चो अप्पटिसन्थारको होति आमिसपटिसन्थारेन वा धम्मपटिसन्थारेन वा — अयं वुच्चति "अप्पटिसन्थारो"।

# (१५) इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारता च भोजने अमत्तञ्जुता च

- **९०५**. (क) तत्थ कतमा इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारता? इधेकच्चो चक्खुना रूपं दिस्वा निमित्तग्गाही होति अनुब्यञ्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय न पटिपज्जित, न रक्खित चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रियं न संवरं आपज्जित। सोतेन सद्दं सुत्वा... पे॰... घानेन गन्धं घायित्वा...पे॰... जिव्हाय रसं सायित्वा...पे॰... कायेन फोट्ठब्बं फुिसत्वा...पे॰... मनसा धम्मं विञ्जाय निमित्तग्गाही होति अनुब्यञ्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं मिनिन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय न पटिपज्जित, न रक्खित मिनिन्द्रियं, मिनिन्द्रियं न संवरं आपज्जित। या इमेसं छन्नं इन्द्रियानं अगुत्ति अगोपना अनारक्खो असंवरो अयं वुच्चित "इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारता"।
- (ख) तत्थ कतमा भोजने अमत्तञ्जुता? इधेकच्चो अप्पटिसङ्खा अयोनिसो आहारं आहारेति दवाय मदाय मण्डनाय विभूसनाय। या तत्थ असन्तुद्दिता अमत्तञ्जुता अप्पटिसङ्खा भोजने — अयं वुच्चित ''भोजने अमत्तञ्जुता।''

#### (१६) मुट्टस्सच्चञ्च असम्पजञ्जञ्च

- **९०६**. (क) तत्थ कतमं मुहस्सच्चं? या अस्सित अननुस्सित अप्पटिस्सित अस्सित अस्सरणता अधारणता पिलापनता सम्मुसनता इदं वुच्चित ''मुहस्सच्चं''।
- (ख) तत्थ कतमं असम्पजञ्जं? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं इदं वुच्चित "असम्पजञ्जं"।

# (१७) सीलविपत्ति च दिद्विविपत्ति च

- **९०७**. (क) तत्थ कतमा सीलविपत्ति? यो कायिको वीतिक्कमो वाचिसको वीतिक्कमो कायिकवाचिसको वीतिक्कमो अयं वुच्चित "सीलविपत्ति"। सब्बम्पि दुस्सील्यं सीलविपत्ति।
- (ख) तत्थ कतमा दिद्विविपत्ति? ''नित्थि दिन्नं, नित्थि यिद्वं...पे॰... ये इमञ्च लोकं परञ्च लोकं सयं अभिञ्ञा सिच्छिकत्वा पवेदेन्ती''ति — या एवरूपा दिद्वि दिद्विगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो — अयं वुच्चित ''दिद्विविपत्ति''। सब्बापि मिच्छादिद्वि दिद्विविपत्ति।

# (१८) अज्झत्तसंयोजनञ्च बहिद्धासंयोजनञ्च

**९०८**. (क) तत्थ कतमं अज्झत्तसंयोजनं? पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि — अज्झत्तसंयोजनं। (ख) पञ्चुद्धम्भागियानि संयोजनानि — बहिद्धासंयोजनं।

दुकं।

#### ३. तिकनिद्देसो

# (१) तीणि अकुसलमूलानि

९०९. तत्थ कतमानि तीणि अकुसलमूलानि? लोभो, दोसो, मोहो।

- (क) तत्थ कतमो लोभो? यो रागो सारागो अनुनयो अनुरोधो नन्दी नन्दिरागो चित्तस्स सारागो इच्छा मुच्छा अज्झोसानं गेधो परिगेधो सङ्गो पङ्को एजा माया जिनका सञ्जननी सिब्बिनी जािलनी सिरता विसित्तका सोतं विसटा [विसदा (सी॰ क॰) ध॰ स॰ ११४१] आयूहनी [आयूहिनी (क॰)] दुतिया पणिधि भवनेत्ति वनं वनथो सन्थवो [सन्धवो (क॰)] सिनेहो अपेक्खा पटिबन्धु आसा आसीसना आसीसितत्तं [आसिसना आसिसितत्तं (सी॰ स्या॰)] रूपासा सद्दासा गन्धासा रसासा फोट्ठब्बासा लाभासा धनासा पुत्तासा जीवितासा जप्पा अभिजप्पा जप्पना जप्पितत्तं लोलुप्पं लोलुप्पायना लोलुप्पायितत्तं पुच्छिज्जिकता साधुकम्यता अधम्मरागो विसमलोभो निकन्ति निकामना पत्थना पिहना सम्पत्थना कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा रूपतण्हा अरूपतण्हा निरोधतण्हा सद्दतण्हा रूपतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्ठब्बतण्हा धम्मतण्हा ओघो योगो गन्थो उपादानं आवरणं नीवरणं छदनं बन्धनं उपिक्कलेसो अनुसयो परियुद्वानं लता वेविच्छं दुक्खमूलं दुक्खिनदानं दुक्खप्पभवो मारपासो मारबिळसं मारविसयो तण्हानदी तण्हाजालं तण्हागद्दुलं तण्हासमुद्दो अभिज्झा लोभो अकुसलमूलं अयं वुच्चित ''लोभो''।
- (ख) तत्थ कतमो दोसो? "अनत्थं मे अचरी"ित आघातो जायित, "अनत्थं मे चरती"ित आघातो जायित, "अनत्थं मे चिरस्सती"ित आघातो जायित, "पियस्स मे मनापस्स अनत्थं अचिर"…पे॰… अनत्थं चरित…पे॰… "अनत्थं चिरस्सती"ित आघातो जायित, "अप्पियस्स मे अमनापस्स अत्थं अचिर"…पे॰… अत्थं चरित…पे॰… "अत्थं चिरस्सती"ित आघातो जायित, अट्ठाने वा पन आघातो जायित। यो एवरूपो चित्तस्स आघातो पिटघातो पिटघं पिटिवरोधो कोपो पकोपो सम्पकोपो दोसो पदोसो सम्पदोसो चित्तस्स ब्यापित्त मनोपदोसो कोधो कुज्झना कुज्झितत्तं दोसो दुस्सना दुस्सितत्तं ब्यापित्त ब्यापज्जना ब्यापिज्जितत्तं विरोधो पिटिवरोधो चिण्डिक्कं असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स अयं वुच्चित "दोसो"।
- (ग) तत्थ कतमो मोहो? दुक्खे अञ्जाणं, दुक्खसमुदये अञ्जाणं, दुक्खिनरोधे अञ्जाणं, दुक्खिनरोधगामिनिया पिटपदाय अञ्जाणं, पुब्बन्ते अञ्जाणं, अपरन्ते अञ्जाणं, पुब्बन्तापरन्ते अञ्जाणं, इदप्पच्चयता पिटच्चसमुप्पन्नेसु धम्मेसु अञ्जाणं, यं एवरूपं अञ्जाणं अदस्सनं...पे०... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं अयं वुच्चित ''मोहो''। इमानि तीणि अकुसलमूलानि।

### (२) तयो अकुसलवितक्का

- ९१०. तत्थ कतमे तयो अक्सलवितक्का? कामवितक्को, ब्यापादवितक्को, विहिंसावितक्को।
- (क) तत्थ कतमो कामवितक्को? कामपटिसंयुत्तो तक्को वितक्को मिच्छासङ्कप्पो अयं वुच्चित ''कामवितक्को''।
  - (ख) तत्थ कतमो ब्यापादवितक्को? ब्यापादपटिसंयुत्तो तक्को वितक्को मिच्छासङ्कप्पो अयं वुच्चित

''ब्यापादवितक्को''।

(ग) तत्थ कतमो विहिंसावितक्को? विहिंसापिटसंयुत्तो तक्को वितक्को मिच्छासङ्कप्पो — अयं वुच्चित "विहिंसावितक्को"। इमे तयो अकुसलवितक्का।

### (३) तिस्सो अकुसलसञ्जा

- ९११. तत्थ कतमा तिस्सो अकुसलसञ्जा? कामसञ्जा, ब्यापादसञ्जा, विहिंसासञ्जा।
- (क) तत्थ कतमा कामसञ्जा? कामपटिसंयुत्ता सञ्जा सञ्जानना सञ्जानितत्तं अयं वुच्चित ''कामसञ्जा''।
- (ख) तत्थ कतमा ब्यापादसञ्ञा? ब्यापादपटिसंयुत्ता सञ्जा सञ्जानना सञ्जानितत्तं अयं वुच्चित ''ब्यापादसञ्जा''।
- (ग) तत्थ कतमा विहिंसासञ्जा? विहिंसापटिसंयुत्ता सञ्जा सञ्जानना सञ्जानितत्तं अयं वुच्चित "विहिंसासञ्जा"। इमा तिस्सो अकुसलसञ्जा।

# (४) तिस्सो अकुसलधातुयो

९१२. तत्थ कतमा तिस्सो अकुसलधातुयो? कामधातु, ब्यापादधातु, विहिंसाधातु।

तत्थ कतमा कामधातु? कामवितक्को कामधातु। ब्यापादवितक्को ब्यापादधातु। विहिंसावितक्को विहिंसाधातु।

- (क) तत्थ कतमो कामवितक्को? कामपटिसंयुत्तो तक्को वितक्को मिच्छासङ्कप्पो अयं वुच्चित "कामवितक्को"।
- (ख) तत्थ कतमो ब्यापादवितक्को? ब्यापादपटिसंयुत्तो तक्को वितक्को मिच्छासङ्कप्पो अयं वुच्चित "ब्यापादवितक्को"।
- (ग) तत्थ कतमो विहिंसावितक्को? विहिंसापिटसंयुत्तो तक्को वितक्को मिच्छासङ्कप्पो अयं वुच्चित "विहिंसावितक्को"। इमा तिस्सो अकुसलधातुयो।

# (५) तीणि दुच्चरितानि

- ९१३. तत्थ कतमानि तीणि दुच्चरितानि? कायदुच्चरितं, वचीदुच्चरितं, मनोदुच्चरितं।
- (क) तत्थ कतमं कायदुच्चरितं? पाणातिपातो, अदिन्नादानं, कामेसुमिच्छाचारो इदं वुच्चति ''कायदुच्चरितं''।
- (ख) तत्थ कतमं वचीदुच्चरितं? मुसावादो, पिसुणा वाचा, फरुसा वाचा, सम्फप्पलापो इदं वुच्चित ''वचीदुच्चरितं''।

- (ग) तत्थ कतमं मनोदुच्चरितं? अभिज्झा, ब्यापादो, मिच्छादिद्वि इदं वुच्चति "मनोदुच्चरितं"।
- (क-ग) तत्थ कतमं कायदुच्चरितं? अकुसलं कायकम्मं कायदुच्चरितं, अकुसलं वचीकम्मं वचीदुच्चरितं, अकुसलं मनोकम्मं मनोदुच्चरितं।

तत्थ कतमं अकुसलं कायकम्मं? अकुसला कायसञ्चेतना अकुसलं कायकम्मं, अकुसला वचीसञ्चेतना अकुसलं वचीकम्मं, अकुसला मनोसञ्चेतना अकुसलं मनोकम्मं। इमानि तीणि दुच्चरितानि।

### (६) तयो आसवा

- ९१४. तत्थ कतमे तयो आसवा? कामासवो, भवासवो, अविज्जासवो।
- (क) तत्थ कतमो कामासवो? यो कामेसु कामच्छन्दो कामरागो कामनन्दी कामतण्हा कामिसनेहो कामपरिळाहो काममुच्छा कामज्झोसानं अयं वुच्चित ''कामासवो''।
  - (ख) तत्थ कतमो भवासवो? यो भवेसु भवच्छन्दो...पे॰... भवज्झोसानं अयं वुच्चित "भवासवो"।
- (ग) तत्थ कतमो अविज्जासवो? दुक्खे अञ्जाणं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं अयं वुच्चित ''अविज्जासवो''। इमे तयो आसवा।

### (७) तीणि संयोजनानि

९१५. तत्थ कतमानि तीणि संयोजनानि? सक्कायदिद्वि, विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो।

- (क) तत्थ कतमा सक्कायिदिट्ठि? इध अस्सुतवा पृथुज्जनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो, सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूपं अत्ततो समनुपस्सित रूपवन्तं वा अत्तानं अत्तिन वा रूपं रूपिस्मं वा अत्तानं। वेदनं...पे॰... सञ्जं...पे॰... सङ्खारे...पे॰... विञ्ञाणं अत्ततो समनुपस्सित विञ्ञाणवन्तं वा अत्तानं अत्तिन वा विञ्ञाणं विञ्ञाणिस्मं वा अत्तानं। या एवरूपा दिट्ठि दिट्ठिगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो अयं वुच्चित ''सक्कायिदिट्ठि''।
- (ख) तत्थ कतमा विचिकिच्छा? सत्थिर कङ्ख्वित विचिकिच्छित, धम्मे कङ्ख्वित विचिकिच्छित, सङ्घे कङ्ख्वित विचिकिच्छित, सङ्घे कङ्ख्वित विचिकिच्छित, सिक्खाय कङ्ख्वित विचिकिच्छित, पुब्बन्ते कङ्ख्वित विचिकिच्छित, अपरन्ते कङ्ख्वित विचिकिच्छित, पुब्बन्तापरन्ते कङ्ख्वित विचिकिच्छित, इदण्यच्ययतापिटिच्यसमुप्पन्नेसु धम्मेसु कङ्ख्वित विचिकिच्छित। या एवरूपा कङ्ख्वा कङ्ख्वायना कङ्ख्वायितत्तं थिम्भितत्तं चित्तस्स मनोविलेखो अयं वुच्चित ''विचिकिच्छा''।
- (ग) तत्थ कतमो सीलब्बतपरामासो? ''इतो बहिद्धा समणब्राह्मणानं सीलेन सुद्धि वतेन सुद्धि सीलब्बतेन सुद्धी''ति — या एवरूपा दिट्ठि दिट्ठिगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो — अयं वुच्चित ''सीलब्बतपरामासो''। इमानि तीणि संयोजनानि।

# (८) तिस्सो तण्हा

९१६. तत्थ कतमा तिस्सो तण्हा? कामतण्हा, भवतण्हा, विभवतण्हा।

तत्थ कतमा भवतण्हा? भविदिद्विसहगतो रागो सारागो चित्तस्स सारागो — अयं वुच्चित ''भवतण्हा''।

तत्थ कतमा विभवतण्हा? उच्छेदिद्विसहगतो रागो सारागो चित्तस्स सारागो — अयं वुच्चित ''विभवतण्हा''। अवसेसा तण्हा कामतण्हा।

तत्थ कतमा कामतण्हा? कामधातुपटिसंयुत्तो रागो सारागो चित्तस्स सारागो — अयं वुच्चित ''कामतण्हा''।

- () [(तत्थ कतमा भवतण्हा)] रूपधातु अरूपधातुपटिसंयुत्तो रागो सारागो चित्तस्स सारागो अयं वुच्चित "भवतण्हा"।
- () [(तत्थ कतमा विभवतण्हा) (?)] उच्छेदिदिहुसहगतो रागो सारागो चित्तस्स सारागो अयं वुच्चित "विभवतण्हा"। इमा तिस्सो तण्हा।

### (९) अपरापि तिस्सो तण्हा

- ९१७. तत्थ कतमा अपरापि तिस्सो तण्हा? कामतण्हा, रूपतण्हा, अरूपतण्हा।
- (क) तत्थ कतमा कामतण्हा? कामधातुपटिसंयुत्तो रागो सारागो चित्तस्स सारागो अयं वुच्चित ''कामतण्हा''।
- (ख) तत्थ कतमा रूपतण्हा? रूपधातुपटिसंयुत्तो रागो सारागो चित्तस्स सारागो अयं वुच्चित "रूपतण्हा"।
- (ग) तत्थ कतमा अरूपतण्हा? अरूपधातुपटिसंयुत्तो रागो सारागो चित्तस्स सारागो अयं वुच्चित "अरूपतण्हा"। इमा तिस्सो तण्हा।

## (१०) अपरापि तिस्सो तण्हा

- ९१८. तत्थ कतमा अपरापि तिस्सो तण्हा? रूपतण्हा, अरूपतण्हा, निरोधतण्हा।
- (क) तत्थ कतमा रूपतण्हा? रूपधातुपटिसंयुत्तो रागो सारागो चित्तस्स सारागो अयं वुच्चित "रूपतण्हा"।
- (ख) तत्थ कतमा अरूपतण्हा? अरूपधातुपटिसंयुत्तो रागो सारागो चित्तस्स सारागो अयं वुच्चित "अरूपतण्हा"।
- (ग) तत्थ कतमा निरोधतण्हा? उच्छेदिद्विसहगतो रागो सारागो चित्तस्स सारागो अयं वुच्चित ''निरोधतण्हा''। इमा तिस्सो तण्हा।

## (११) तिस्सो एसना

९१९. तत्थ कतमा तिस्सो एसना? कामेसना, भवेसना, ब्रह्मचरियेसना।

- (क) तत्थ कतमा कामेसना? यो कामेसु कामच्छन्दो...पे०... कामज्झोसानं अयं वुच्चित ''कामेसना''।
- (ख) तत्थ कतमा भवेसना? यो भवेसु भवच्छन्दो...पे॰... भवज्झोसानं अयं वुच्चित "भवेसना"।
- (ग) तत्थ कतमा ब्रह्मचरियेसना? "सस्सतो लोको"ति वा, "असस्सतो लोको"ति वा...पे॰... "नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा"ति वा या एवरूपा दिट्ठि दिट्ठिगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो अयं वुच्चित "ब्रह्मचरियेसना"।
- (क) तत्थ कतमा कामेसना, कामरागो, तदेकट्ठं अकुसलं कायकम्मं वचीकम्मं मनोकम्मं अयं वुच्चित ''कामेसना''।
  - (ख) तत्थ कतमा भवेसना, भवरागो तदेकट्ठं अकुसलं कायकम्मं वचीकम्मं मनोकम्मं अयं वुच्चित "भवेसना"।
- (ग) तत्थ कतमा ब्रह्मचरियेसना, अन्तग्गाहिका दिट्ठि तदेकट्ठं अकुसलं कायकम्मं वचीकम्मं मनोकम्मं अयं वुच्चित ''ब्रह्मचरियेसना''। इमा तिस्सो एसना।

## (१२) तिस्सो विधा

**९२०**. तत्थ कतमा तिस्सो विधा? ''सेय्योहमस्मी''ति विधा, ''सिदसोहमस्मी''ति विधा, ''हीनोहमस्मी''ति विधा — इमा तिस्सो विधा।

## (१३) तीणि भयानि

- ९२१. तत्थ कतमानि तीणि भयानि? जातिभयं, जराभयं, मरणभयं।
- (क) तत्थ कतमं जातिभयं? जातिं पटिच्च भयं भयानकं छम्भितत्तं लोमहंसो चेतसो उत्रासो इदं वुच्चित ''जातिभयं''।
  - (ख) तत्थ कतमं जराभयं? जरं पटिच्च भयं भयानकं छम्भितत्तं लोमहंसो चेतसो उत्रासो इदं वुच्चित ''जराभयं''।
- (ग) तत्थ कतमं मरणभयं? मरणं पटिच्च भयं भयानकं छम्भितत्तं लोमहंसो चेतसो उत्रासो इदं वुच्चित ''मरणभयं''। इमानि तीणि भयानि।

### (१४) तीणि तमानि

**९२२**. तत्थ कतमानि तीणि तमानि? अतीतं वा अद्धानं आरब्भ कङ्ख्वित विचिकिच्छिति नाधिमुच्चित न सम्पसीदित, अनागतं वा अद्धानं आरब्भ कङ्ख्वित विचिकिच्छिति नाधिमुच्चित न सम्पसीदित, एतरिह वा पच्चुप्पन्नं अद्धानं आरब्भ कङ्ख्विति विचिकिच्छिति नाधिमुच्चित – इमानि तीणि तमानि।

## (१५) तीणि तित्थायतनानि

**९२३**. तत्थ कतमानि तीणि तित्थायतनानि? इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा एवंवादी होति एवंदिट्ठी — "यं किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पिटसंवेदित सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा, सब्बं तं पुब्बे कतहेतू"ति; इध पनेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा एवंवादी होति एवंदिट्ठी — "यं किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पिटसंवेदित सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा, सब्बं तं इस्सरिनम्मानहेतू"ति; इध पनेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा एवंवादी होति एवंदिट्ठी — "यं किञ्चायं पुरिसपुग्गलो पिटसंवेदित सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा, सब्बं तं अहेतु अप्पच्चया"ति — इमानि तीणि तित्थायतनानि।

### (१६) तयो किञ्चना

**९२४**. तत्थ कतमे तयो किञ्चना [कतमानि तीणि किञ्चनानि (?) दी॰ नि॰ ३.३०५]? रागो किञ्चनं, दोसो किञ्चनं, मोहो किञ्चनं — इमे तयो किञ्चना।

### (१७) तीणि अङ्गणानि

तत्थ कतमानि तीणि अङ्गणानि? रागो अङ्गणं, दोसो अङ्गणं, मोहो अङ्गणं — इमानि तीणि अङ्गणानि।

# (१८) तीणि मलानि

तत्थ कतमानि तीणि मलानि? रागो मलं, दोसो मलं, मोहो मलं — इमानि तीणि मलानि।

### (१९) तीणि विसमानि

तत्थ कतमानि तीणि विसमानि? रागो विसमं, दोसो विसमं, मोहो विसमं — इमानि तीणि विसमानि।

### (२०) अपरानिपि तीणि विसमानि

तत्थ कतमानि अपरानिपि तीणि विसमानि? कायविसमं, वचीविसमं, मनोविसमं — इमानि तीणि विसमानि।

### (२१) तयो अग्गी

तत्थ कतमे तयो अग्गी? रागिग, दोसिग, मोहिगा — इमे तयो अग्गी।

### (२२) तयो कसावा

तत्थ कतमे तयो कसावा? रागकसावो, दोसकसावो, मोहकसावो — इमे तयो कसावा।

## (२३) अपरेपि तयो कसावा

तत्थ कतमे अपरेपि तयो कसावा? कायकसावो, वचीकसावो, मनोकसावो — इमे तयो कसावा।

## (२४. क) अस्साददिट्टि

**९२५**. तत्थ कतमा अस्सादिदिट्टि? इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा एवंवादी होति एवंदिट्टी — "नित्थ कामेसु दोसो"ति। सो कामेसु पातब्यतं आपज्जित। अयं वुच्चित "अस्सादिदिट्ट"।

# (ख) अत्तानुदिद्धि

तत्थ कतमा अत्तानुदिद्वि? इध अस्सुतवा पृथुज्जनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो, सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतो — रूपं अत्ततो समनुपस्सित रूपवन्तं वा अत्तानं अत्तिन वा रूपं रूपिस्मं वा अत्तानं। वेदनं...पे०... सञ्जं...पे०... सङ्खारे...पे०... विञ्ञाणं अत्ततो समनुपस्सित विञ्ञाणवन्तं वा अत्तानं अत्तिन वा विञ्ञाणं विञ्ञाणिस्मं वा अत्तानं। या एवरूपा दिद्वि दिद्विगतं...पे०... विपरियासग्गाहो — अयं वुच्चित ''अत्तानुदिद्वि''।

### (ग) मिच्छादिद्वि

तत्थ कतमा मिच्छादिट्ठि? "नित्थ दिन्नं, नित्थ यिट्ठं...पे॰... ये इमञ्च लोकं परञ्च लोकं सयं अभिञ्ञा सिच्छकत्वा पवेदेन्ती"ति — या एवरूपा दिट्ठि दिट्ठिगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो — अयं वुच्चित "मिच्छादिट्ठि"। सस्सतिदिट्ठि अस्सादिद्ठि, सक्कायदिट्ठि अत्तानुदिट्ठि, उच्छेदिद्वि मिच्छादिट्ठि।

### (२५. क) अरति

**९२६**. तत्थ कतमा अरित? पन्तेसु वा सेनासनेसु अञ्जतरञ्जतरेसु वा अधिकुसलेसु धम्मेसु अरित अरितता अनिभरित अनिभरमणा उक्कण्ठिता परितस्सिता — अयं वुच्चित ''अरित''।

## (ख) विहेसा

तत्थ कतमा विहेसा? इधेकच्चो पाणिना वा लेड्डुना वा दण्डेन वा सत्थेन वा रज्जुया वा अञ्जतरञ्जतरेन सत्ते विहेठेति, या एवरूपा हेठना विहेठना हिंसना विहिंसना रोसना विरोसना परूपघातो — अयं वुच्चित ''विहेसा''।

## (ग) अधम्मचरिया

तत्थ कतमा अधम्मचरिया? कायेन अधम्मचरियाविसमचरिया, वाचाय अधम्मचरियाविसमचरिया, मनसा अधम्मचरियाविसमचरिया — अयं वुच्चति ''अधम्मचरिया''।

## (२६. क) दोवचस्सता

**९२७**. तत्थ कतमा दोवचस्सता? सहधम्मिके वुच्चमाने दोवचस्सायं दोवचस्सियं दोवचस्सता विप्पटिकुलग्गाहिता विपच्चनीकसातता अनादरियं अनादरता अगारवता अप्पतिस्सवता — अयं वुच्चित "दोवचस्सता"।

### (ख) पापमित्तता

तत्थ कतमा पापिमत्तता? ये ते पुग्गला अस्सद्धा दुस्सीला अप्पस्सुता मच्छरिनो दुप्पञ्जा, या तेसं सेवना निसेवना

संसेवना भजना सम्भजना भित्त सम्भित्त तंसम्पवङ्कता — अयं वुच्चित "पापिमत्तता"।

#### (ग) नानत्तसञ्जा

तत्थ कतमा नानत्तसञ्जा? कामसञ्जा, ब्यापादसञ्जा, विहिंसासञ्जा — अयं वुच्चित ''नानत्तसञ्जा''। सब्बापि अकुसला सञ्जा नानत्तसञ्जा।

#### (२७. क) उद्धच्चं

**९२८**. तत्थ कतमं उद्धच्चं? यं चित्तस्स उद्धच्चं अवूपसमो चेतसो विक्खेपो भन्तत्तं चित्तस्स — इदं वुच्चित "उद्धच्चं"।

### (ख) कोसज्जं

तत्थ कतमं कोसज्जं? कायदुच्चरिते वा वचीदुच्चरिते वा मनोदुच्चरिते वा पञ्चसु वा कामगुणेसु चित्तस्स वोस्सग्गो वोस्सग्गानुप्पदानं कुसलानं धम्मानं भावनाय असक्कच्चिकरियता असातच्चिकरियता अनिष्ठतिकिरियता ओलीनवृत्तिता निक्खित्तछन्दता निक्खित्तधुरता अनासेवना अभावना अबहुलीकम्मं अनिधहानं अननुयोगो पमादो — इदं वुच्चित "कोसज्जं"।

### (ग) पमादो

तत्थ कतमो पमादो? कायदुच्चरिते वा वचीदुच्चरिते वा मनोदुच्चरिते वा पञ्चसु वा कामगुणेसु चित्तस्स वोस्सग्गो वोस्सग्गानुप्पदानं कुसलानं धम्मानं भावनाय असक्कच्चिकरियता असातच्चिकरियता अनद्वितिकरियता ओलीनवृत्तिता निक्खित्तछन्दता निक्खित्तधुरता अनासेवना अभावना अबहुलीकम्मं अनिधट्ठानं अननुयोगो पमादो, यो एवरूपो पमादो पमज्जना पमज्जितत्तं — अयं वुच्चित ''पमादो''।

### (२८. क) असन्तुद्विता

**९२९**. तत्थ कतमा असन्तुद्विता? इतरीतरचीवरपिण्डपातसेनासनिगलानपच्चयभेसज्जपिरक्खारेहि पञ्चिह वा कामगुणेहि असन्तुद्वस्स भिय्योकम्यता, या एवरूपा इच्छा इच्छागता असन्तुद्विता रागो सारागो चित्तस्स सारागो — अयं वुच्चित "असन्तुद्विता"।

#### (ख) असम्पजञ्जता

तत्थ कतमा असम्पजञ्जता? यं अञ्जाणं अदस्सनं...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित "असम्पजञ्जता"।

## (ग) महिच्छता

तत्थ कतमा महिच्छता? इतरीतरचीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारेहि पञ्चहि वा कामगुणेहि

असन्तुट्ठस्स भिय्योकम्यता, या एवरूपा इच्छा इच्छागता महिच्छता रागो सारागो चित्तस्स सारागो — अयं वुच्चित ''महिच्छता''।

### (२९. क) अहिरिकं

**९३०**. तत्थ कतमं अहिरिकं? यं न हिरीयित हिरीयितब्बेन, न हिरीयित पापकानं अकुसलानं धम्मानं समापित्तया — इदं वुच्चित ''अहिरिकं''।

### (ख) अनोत्तप्पं

तत्थ कतमं अनोत्तप्पं? यं न ओत्तप्पति ओत्तप्पितब्बेन, न ओत्तप्पति पापकानं अकुसलानं धम्मानं समापत्तिया — इदं वुच्चति ''अनोत्तप्पं''।

### (ग) पमादो

तत्थ कतमो पमादो? कायदुच्चरिते वा वचीदुच्चरिते वा मनोदुच्चरिते वा पञ्चसु वा कामगुणेसु चित्तस्स वोस्सग्गो वोस्सग्गानुप्पदानं कुसलानं धम्मानं भावनाय असक्कच्चिकरियता असातच्चिकरियता अनिद्वतिकरियता ओलीनवृत्तिता निक्खित्तछन्दता निक्खित्तधुरता अनासेवना अभावना अबहुलीकम्मं अनिधट्ठानं अननुयोगो पमादो, यो एवरूपो पमादो पमज्जना पमज्जितत्तं — अयं वुच्चित "पमादो"।

### (३०. क) अनादरियं

**९३१**. तत्थ कतमं अनादरियं? यं अनादरियं अनादरता अगारवता अप्पतिस्सवता अनद्दा अनद्दायना अनद्दायितत्तं [अनादा अनादायना अनादायितत्तं (स्या॰)] असील्यं अचित्तीकारो — इदं वुच्चित "अनादरियं"।

## (ख) दोवचस्सता

तत्थ कतमा दोवचस्सता? सहधम्मिके वुच्चमाने दोवचस्सायं दोवचस्सियं दोवचस्सता विप्पटिकुलग्गाहिता विपच्चनीकसातता अनादरियं अनादरता अगारवता अप्पतिस्सवता — अयं वुच्चित "दोवचस्सता"।

## (ग) पापमित्तता

तत्थ कतमा पापिमत्तता? ये ते पुग्गला अस्सद्धा दुस्सीला अप्पस्सुता मच्छरिनो दुप्पञ्ञा, या तेसं सेवना निसेवना संसेवना पटिसेवना भजना सम्भजना भित्त सम्भित्त तंसम्पवङ्कता — अयं वुच्चित "पापिमत्तता"।

## (३१. क) अस्सद्धियं

**९३२**. तत्थ कतमं अस्सद्धियं? इधेकच्चो अस्सद्धो होति, न सद्दहित बुद्धं वा धम्मं वा सङ्घं वा, यं एवरूपं अस्सद्धियं अस्सद्दिना अनोकप्पना अनिभप्पसादो — इदं वुच्चित ''अस्सिद्धियं''।

#### (ख) अवदञ्जुता

तत्थ कतमा अवदञ्जुता? पञ्च मच्छरियानि — आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, धम्ममच्छरियं। यं एवरूपं मच्छरं मच्छरायना मच्छरायितत्तं वेविच्छं कदरियं कटुकञ्चुकता अग्गहितत्तं चित्तस्स — अयं वुच्चित ''अवदञ्जुता''।

### (ग) कोसज्जं

तत्थ कतमं कोसज्जं? कायदुच्चरिते वा वचीदुच्चरिते वा मनोदुच्चरिते वा पञ्चसु वा कामगुणेसु चित्तस्स वोस्सग्गो, वोस्सग्गानुप्पदानं कुसलानं धम्मानं, भावनाय असक्कच्चिकरियता असातच्चिकरियता अनिद्वितिकरियता ओलीनवृत्तिता निक्खित्तछन्दता निक्खित्तधुरता अनासेवना अभावना अबहुलीकम्मं अनिधद्वानं अननुयोगो पमादो — इदं वुच्चिति "कोसज्जं"।

#### (३२. क) उद्धच्चं

**९३३**. तत्थ कतमं उद्धच्चं? यं चित्तस्स उद्धच्चं अवूपसमो चेतसो विक्खेपो भवन्तत्तं चित्तस्स — इदं वुच्चित ''उद्धच्चं''।

### (ख) असंवरो

तत्थ कतमो असंवरो? इधेकच्चो चक्खुना रूपं दिस्वा निमित्तग्गाही होति अनुब्यञ्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय न पटिपज्जित, न रक्खित चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रियं न संवरं आपज्जित। सोतेन सद्दं सुत्वा...पे०... घानेन गन्धं घायित्वा...पे०... जिव्हाय रसं सायित्वा...पे०... कायेन फोट्ठब्बं फुसित्वा...पे०... मनसा धम्मं विञ्जाय निमित्तग्गाही होति अनुब्यञ्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं मिनिन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्झादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय न पटिपज्जित, न रक्खित मिनिन्द्रियं, मिनिन्द्रियं न संवरं आपज्जित — अयं वुच्चित ''असंवरो''।

# (ग) दुस्सील्यं

तत्थ कतमं दुस्सील्यं? कायिको वीतिक्कमो, वाचिसको वीतिक्कमो, कायिकवाचिसको वीतिक्कमो — इदं वुच्चित ''दुस्सील्यं''।

# (३३. क) अरियानं अदस्सनकम्यता

**९३४**. तत्थ कतमा अरियानं अदस्सनकम्यता? तत्थ कतमे अरिया? अरिया वुच्चिन्ति बुद्धा च बुद्धसावका च।या इमेसं अरियानं अदस्सनकम्यता अदड्डुकम्यता असमेतुकम्यता असमागन्तुकम्यता — अयं वुच्चित ''अरियानं अदस्सनकम्यता''।

## (ख) सद्धम्मं असोतुकम्यता

तत्थ कतमा सद्धम्मं असोतुकम्यता? तत्थ कतमो सद्धम्मो? चत्तारो सितपट्ठाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा, पञ्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्झङ्गा, अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो — अयं वुच्चित "सद्धम्मो"। या इमस्स सद्धम्मस्स असोतुकम्यता असवनकम्यता अनुग्गहेतुकम्यता अधारेतुकम्यता — अयं वुच्चित "सद्धम्मं असोतुकम्यता"।

### (ग) उपारम्भचित्तता

तत्थ कतमा उपारम्भचित्तता? तत्थ कतमो उपारम्भो? यो उपारम्भो अनुपारम्भो उपारम्भना अनुपारम्भना अनुपारम्भना अनुपारम्भितत्तं उञ्जा अवञ्जा परिभवो रन्धगवेसिता — अयं वुच्चित ''उपारम्भचित्तता''।

### (३४. क) मुट्टस्सच्चं

**९३५**. तत्थ कतमं मुद्दस्सच्चं? या अस्सित अननुस्सित अप्पटिस्सित अस्सित अस्सरणता अधारणता पिलापनता सम्मुसनता — इदं वुच्चित ''मुद्दस्सच्चं''।

#### (ख) असम्पजञ्जं

तत्थ कतमं असम्पजञ्जं? यं अञ्जाणं अदस्सनं ...पे॰... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — इदं वुच्चित ''असम्पजञ्जं''।

## (ग) चेतसो विक्खेपो

तत्थ कतमो चेतसो विक्खेपो? यं चित्तस्स उद्धच्चं अवूपसमो चेतसो विक्खेपो भन्तत्तं चित्तस्स — अयं वुच्चित ''चेतसो विक्खेपो''।

## (३५. क) अयोनिसो मनसिकारो

**९३६**. तत्थ कतमो अयोनिसो मनिसकारो? अनिच्चे "निच्च"िन्त अयोनिसो मनिसकारो, दुक्खे "सुख"िन्त अयोनिसो मनिसकारो, अनत्ति "अत्ता"ित अयोनिसो मनिसकारो, असुभे "सुभ"िन्त अयोनिसो मनिसकारो, सच्चिवप्पटिकुलेन वा चित्तस्स आवट्टना अनावट्टना आभोगो समन्नाहारो मनिसकारो — अयं वुच्चित "अयोनिसो मनिसकारो"।

## (ख) कुम्मग्गसेवना

तत्थ कतमा कुम्मग्गसेवना? तत्थ कतमो कुम्मग्गो? मिच्छादिट्ठि, मिच्छासङ्कप्पो, मिच्छावाचा, मिच्छाकम्मन्तो, मिच्छाआजीवो, मिच्छावायामो, मिच्छासित, मिच्छासमाधि — अयं वुच्चित ''कुम्मग्गो''। या इमस्स कुम्मग्गस्स सेवना निसेवना संसेवना भजना सम्भजना भित्त सम्भित्त तंसम्पवङ्कता — अयं वुच्चित ''कुम्मग्गसेवना''।

### (ग) चेतसो च लीनत्तं

तत्थ कतमं चेतसो च लीनत्तं? या चित्तस्स अकल्यता अकम्मञ्जता ओलीयना सल्लीयना लीनं लीयना लीयितत्तं

थिनं थियना थियितत्तं चित्तस्स — इदं वुच्चित "चेतसो च लीनत्तं"।

तिकं।

### ४. चतुक्कनिद्देसो

### (१) चत्तारो आसवा

९३७. तत्थ कतमे चत्तारो आसवा? कामासवो, भवासवो, दिट्ठासवो, अविज्जासवो।

### (क) कामासवो

तत्थ कतमो कामासवो? यो कामेसु कामच्छन्दो कामरागो कामनन्दी कामतण्हा कामिसनेहो कामपरिळाहो काममुच्छा कामज्झोसानं — अयं वुच्चित ''कामासवो''।

#### (ख) भवासवो

तत्थ कतमो भवासवो? यो भवेसु भवच्छन्दो...पे॰... भवज्झोसानं — अयं वुच्चित ''भवासवो''।

## (ग) दिट्टासवो

तत्थ कतमो दिहासवो? "सस्सतो लोको''ति वा, "असस्सतो लोको''ति वा, "अन्तवा लोको''ति वा, "अनन्तवा लोको''ति वा, "तं जीवं तं सरीर''न्ति वा, "अञ्ञं जीवं अञ्ञं सरीर''न्ति वा, "होति तथागतो परं मरणा''ति वा, "होति च न च होति तथागतो परं मरणा''ति वा, "नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा''ति वा। या एवरूपा दिहि दिहिगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो — अयं वुच्चित ''दिहासवो''। सब्बापि मिच्छादिहि दिहासवो।

## (घ) अविज्जासवो

तत्थ कतमो अविज्जासवो? दुक्खे अञ्जाणं, दुक्खसमुदये अञ्जाणं, दुक्खिनरोधे अञ्जाणं, दुक्खिनरोधगामिनिया पिटपदाय अञ्जाणं, पुब्बन्तो अञ्जाणं, अपरन्ते अञ्जाणं, पुब्बन्तापरन्ते अञ्जाणं, इदप्पच्चयता पिटच्चसमुप्पन्नेसु धम्मेसु अञ्जाणं। यं एवरूपं अञ्जाणं अदस्सनं...पे०... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसलमूलं — अयं वुच्चित "अविज्जासवो"। इमे चत्तारो आसवा।

### (२-५) चत्तारो गन्थादी

९३८. तत्थ कतमे चत्तारो गन्था ...पे॰... चत्तारो ओघा...पे॰... चत्तारो योगा...पे॰... चत्तारि उपादानािन? कामुपादानं, दिट्ठपादानं, सीलब्बतुपादानं, अत्तवादुपादानं।

## (क) कामुपादानं

तत्थ कतमं कामुपादानं? यो कामेसु कामच्छन्दो...पे०... कामज्झोसानं — इदं वुच्चित "कामुपादानं"।

# (ख) दिहुपादानं

तत्थ कतमं दिड्रुपादानं? ''नित्थ दिन्नं, नित्थ यिट्ठं...पे॰... ये इमञ्च लोकं परञ्च लोकं सयं अभिञ्ञा सिच्छकत्वा पवेदेन्ती''ति। या एवरूपा दिट्ठि दिट्ठिगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो — इदं वुच्चित ''दिट्ठुपादानं''। ठपेत्वा सीलब्बतुपादानञ्च अत्तवादुपादानञ्च सब्बापि मिच्छादिट्ठि दिट्ठुपादानं।

## (ग) सीलब्बतुपादानं

तत्थ कतमं सीलब्बतुपादानं? इतो बहिद्धा समणब्राह्मणानं सीलेन सुद्धि वतेन सुद्धि सीलब्बतेन सुद्धीति। या एवरूपा दिट्ठि दिट्ठिगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो — इदं वुच्चित ''सीलब्बतुपादानं''।

### (घ) अत्तवादुपादानं

तत्थ कतमं अत्तवादुपादानं? इध अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो, सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतो — रूपं अत्ततो समनुपस्सित रूपवन्तं वा अत्तानं अत्तिन वा रूपं रूपिस्मं वा अत्तानं। वेदनं...पे॰... सञ्जं...पे॰... सङ्घारे...पे॰... विञ्ञाणं अत्ततो समनुपस्सित विञ्ञाणवन्तं वा अत्तानं अत्तिन वा विञ्ञाणं विञ्ञाणिस्मं वा अत्तानं। या एवरूपा दिट्ठि दिट्ठिगतं...पे॰... विपरियासग्गाहो — इदं वुच्चित ''अत्तवादुपादानं''। इमानि चत्तारि उपादानािन।

### (६) चत्तारो तण्हप्पादा

**९३९**. तत्थ कतमे चत्तारो तण्हुप्पादा? चीवरहेतु वा भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, पिण्डपातहेतु वा भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित, सेनासनहेतु वा भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जिमाना उप्पज्जित, इतिभवाभवहेतु वा भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जित — इमे चत्तारो तण्हुप्पादा।

## (७) चत्तारि अगतिगमनानि

तत्थ कतमानि चत्तारि अगतिगमनानि? छन्दागतिं गच्छिति, दोसागितं गच्छिति, मोहागितं गच्छिति, भयागितं गच्छिति। या एवरूपा अगित अगितगमनं छन्दगमनं वगगगमनं वारिगमनं — इमानि चत्तारि अगितगमनानि।

### (८) चत्तारो विपरियासा

तत्थ कतमे चत्तारो विपरियासा? अनिच्चे ''निच्च''न्ति सञ्जाविपरियासो चित्तविपरियासो दिद्विविपरियासो, दुक्खे ''सुख''न्ति सञ्जाविपरियासो चित्तविपरियासो दिद्विविपरियासो, अनत्तनि ''अत्ता''ति सञ्जाविपरियासो चित्तविपरियासो दिद्विविपरियासो, असुभे ''सुभ''न्ति सञ्जाविपरियासो चित्तविपरियासो दिद्विविपरियासो — इमे चत्तारो विपरियासा।

## (९) चत्तारो अनिरयवोहारा

तत्थ कतमे चत्तारो अनिरयवोहारा? अदिट्ठे दिट्ठवादिता, अस्सुते सुतवादिता, अमुते मुतवादिता, अविञ्ञाते विञ्ञातवादिता — इमे चत्तारो अनिरयवोहारा।

### (१०) अपरेपि चत्तारो अनिरयवोहारा

तत्थ कतमे अपरेपि चत्तारो अनिरयवोहारा? दिट्ठे अदिट्ठवादिता, सुते अस्सुतवादिता, मुते अमुतवादिता, विञ्ञाते अविञ्ञातवादिता — इमे चत्तारो अनिरयवोहारा।

# (११) चत्तारि दुच्चरितानि

तत्थ कतमानि चत्तारि दुच्चरितानि? पाणातिपातो, अदिन्नादानं, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो — इमानि चत्तारि दुच्चरितानि।

## (१२) अपरानिपि चत्तारि दुच्चरितानि

तत्थ कतमानि अपरानिपि चत्तारि दुच्चरितानि? मुसावादो, पिसुणा वाचा, फरुसा वाचा, सम्फप्पलापो — इमानि चत्तारि दुच्चरितानि।

### (१३) चत्तारि भयानि

तत्थ कतमानि चत्तारि भयानि? जातिभयं, जराभयं, ब्याधिभयं, मरणभयं — इमानि चत्तारि भयानि।

## (१४) अपरानिपि चत्तारि भयानि

तत्थ कतमानि अपरानिपि चत्तारि भयानि? राजभयं, चोरभयं, अग्गिभयं, उदकभयं – इमानि चत्तारि भयानि।

तत्थ कतमानि अपरानिपि चत्तारि भयानि? ऊमिभयं, कुम्भीलभयं [कुम्भीरभयं, कुम्भीळभयं (?) (कुम्भ + ईर + अ = भय)], आवट्टभयं, सुसुकाभयं — इमानि चत्तारि भयानि।

तत्थ कतमानि अपरानिपि चत्तारि भयानि? अत्तानुवादभयं, परानुवादभयं, दण्डभयं, दुग्गतिभयं — इमानि चत्तारि भयानि।

## (१५) चतस्सो दिट्टियो

तत्थ कतमा चतस्सो दिहियो? "सयङ्कतं सुखदुक्ख"न्ति सच्चतो थेततो दिहि उप्पज्जित, "परङ्कतं सुखदुक्ख"न्ति सच्चतो थेततो दिहि उप्पज्जित, "सयङ्कतञ्च परङ्कतञ्च सुखदुक्ख"न्ति सच्चतो थेततो दिहि उप्पज्जित, "असयङ्कारं अपरङ्कारं अधिच्चसमुप्पन्नं सुखदुक्ख"न्ति सच्चतो थेततो दिहि उप्पज्जित — इमा चतस्सो दिहियो।

## चतुक्कं।

#### ५. पञ्चकनिद्देसो

### (१) पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि

**९४०**. तत्थ कतमानि पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि? सक्कायदिट्ठि, विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो, कामच्छन्दो, ब्यापादो — इमानि पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि।

### (२) पञ्चुद्धम्भागियानि संयोजनानि

तत्थ कतमानि पञ्चुद्धम्भागियानि संयोजनानि? रूपरागो, अरूपरागो, मानो, उद्धच्चं, अविज्जा — इमानि पञ्चुद्धम्भागियानि संयोजनानि।

### (३) पञ्च मच्छरियानि

तत्थ कतमानि पञ्च मच्छरियानि? आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, धम्ममच्छरियं — इमानि पञ्च मच्छरियानि।

#### (४) पञ्च सङ्गा

तत्थ कतमे पञ्च सङ्गा? रागसङ्गो, दोससङ्गो, मोहसङ्गो, मानसङ्गो, दिद्विसङ्गो — इमे पञ्च सङ्गा।

### (५) पञ्च सल्ला

तत्थ कतमे पञ्च सल्ला? रागसल्लं, दोससल्लं, मोहसल्लं, मानसल्लं, दिद्विसल्लं — इमे पञ्च सल्ला।

### (६) पञ्च चेतोखिला

९४१. तत्थ कतमे पञ्च चेतोखिला? सत्थिर कङ्क्षांति विचिकिच्छिति नाधिमुच्चिति न सम्पसीदिति, धम्मे कङ्क्षांति विचिकिच्छिति नाधिमुच्चिति न सम्पसीदिति, सङ्घे कङ्क्षांति विचिकिच्छिति नाधिमुच्चिति न सम्पसीदिति, सिक्खाय कङ्क्षांति विचिकिच्छिति नाधिमुच्चिति न सम्पसीदिति, सब्रह्मचारीसु कुपितो होति अनत्तमनो आहतिचित्तो खिलजातो — इमे पञ्च चेतोखिला।

# (७) पञ्च चेतसो विनिबन्धा

तत्थ कतमे पञ्च चेतसो विनिबन्धा? कामे अवीतरागो होति अविगतच्छन्दो अविगतपेमो अविगतिपपासो अविगतपरिळाहो अविगततण्हो; काये अवीतरागो होति... रूपे अवीतरागो होति... यावदत्थं उदरावदेहकं भुञ्जित्वा सेय्यसुखं पस्ससुखं मिद्धसुखं अनुयुत्तो विहरित; अञ्जतरं देविनकायं पणिधाय ब्रह्मचिरयं चरित — "इमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचिरयेन वा देवो वा भिवस्सामि देवञ्जतरो वा'ति — इमे पञ्च चेतसोविनिबन्धा।

## (८) पञ्च नीवरणानि

तत्थ कतमानि पञ्च नीवरणानि? कामच्छन्दनीवरणं, ब्यापादनीवरणं, थिनमिद्धनीवरणं, उद्धच्चकुक्कुच्चनीवरणं, विचिकिच्छानीवरणं — इमानि पञ्च नीवरणानि।

### (९) पञ्च कम्मानि आनन्तरिकानि

तत्थ कतमानि पञ्च कम्मानि आनन्तरिकानि? माता जीविता वोरोपिता होति, पिता जीविता वोरोपितो होति, अरहन्तो जीविता वोरोपितो होति, दुट्ठेन चित्तेन तथागतस्स लोहितं उप्पादितं होति, सङ्घो भिन्नो होति — इमानि पञ्च कम्मानि आनन्तरिकानि।

### (१०) पञ्च दिट्टियो

तत्थ कतमा पञ्च दिट्ठियो? ''सञ्जी अत्ता होति अरोगो परं मरणा''ति इत्थेके अभिवदन्ति, ''असञ्जी अत्ता होति अरोगो परं मरणा''ति इत्थेके अभिवदन्ति, ''नेवसञ्जीनासञ्जी अत्ता होति अरोगो परं मरणा''ति इत्थेके अभिवदन्ति, सतो वा पन सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जापेन्ति, दिट्ठधम्मनिब्बानं वा पनेके अभिवदन्ति — इमा पञ्च दिट्ठियो।

### (११) पञ्च वेरा

**९४२**. तत्थ कतमे पञ्च वेरा? पाणातिपातो, अदिन्नादानं, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो, सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना — इमे पञ्च वेरा।

### (१२) पञ्च ब्यसना

तत्थ कतमे पञ्च ब्यसना? ञातिब्यसनं, भोगब्यसनं, रोगब्यसनं, सीलब्यसनं, दिट्ठिब्यसनं — इमे पञ्च ब्यसना।

## (१३) पञ्च अक्खन्तिया आदीनवा

तत्थ कतमे पञ्च अक्खन्तिया आदीनवा? बहुनो जनस्स अप्पियो होति अमनापो, वेरबहुलो च होति, वज्जबहुलो च, सम्मूळ्हो कालङ्करोति, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जित — इमे पञ्च अक्खन्तिया आदीनवा।

## (१४) पञ्च भयानि

तत्थ कतमानि पञ्च भयानि? आजीवकभयं, असिलोकभयं, परिससारज्जभयं, मरणभयं, दुग्गतिभयं — इमानि पञ्च भयानि।

## (१५) पञ्च दिट्टधम्मनिब्बानवादा

९४३. तत्थ कतमे पञ्च दिट्ठधम्मनिब्बानवादा?

(क) इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा एवंवादी होति एवंदिट्ठि [<mark>एवंदिट्ठि (स्या॰)] — "यतो खो, भो, अयं अत्ता</mark>

पञ्चिह कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो परिचारेति, एत्तावता खो, भो, अयं अत्ता परमिदट्ठधम्मिनब्बानप्पत्तो होती''ति। इत्थेके सतो सत्तस्स परमिदद्रधम्मिनब्बानं पञ्जपेन्ति।

- (ख) तमञ्जो एवमाह ''अत्थि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि नेसो नत्थीति वदामि। नो च खो, भो, अयं अत्ता एत्तावता परमिदट्टधम्मिनब्बानप्पत्तो होति। तं किस्स हेतु? कामा हि, भो, अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा। तेसं विपरिणामञ्जथाभावा उप्पज्जिन्त सोकपिरदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा। यतो खो, भो, अयं अत्ता विविच्चेव कामेहि...पे०... पठमं झानं उपसम्पज्जि विहरित, एत्तावता खो, भो, अयं अत्ता परमिदट्टधम्मिनब्बानप्पत्तो होती''ति। इत्थेके सतो सत्तस्स परमिदट्टधम्मिनब्बानं पञ्जपेन्ति।
- (ग) तमञ्जो एवमाह "अत्थि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि। नेसो नत्थीति वदामि। नो च खो, भो, अयं अत्ता एत्तावता परमिदट्टधम्मिनब्बानप्पत्तो होति। तं किस्स हेतु? यदेव तत्थ वितक्कितं विचारितं एतेन एतं ओळारिकं अक्खायित। यतो खो, भो, अयं अत्ता वितक्किवचारानं वूपसमा...पे०... दुितयं झानं उपसम्पज्ज विहरित, एत्तावता खो, भो, अयं अत्ता परमिदट्टधम्मिनब्बानप्पत्तो होती"ति। इत्थेके सतो सत्तस्स परमिदट्टधम्मिनब्बानं पञ्जपेन्ति।
- (घ) तमञ्जो एवमाह "अत्थि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि। नेसो नत्थीति वदामि। नो च खो, भो, अयं अत्ता एत्तावता परमिदट्टधम्मिनब्बानप्पत्तो होति। तं किस्स हेतु? यदेव तत्थ पीतिगतं चेतसो उप्पिलावितं, एतेन एतं ओळारिकं अक्खायित। यतो खो, भो, अयं अत्ता पीतिया च विरागा...पे०... तितयं झानं उपसम्पञ्ज विहरित, एत्तावता खो, भो, अयं अत्ता परमिदट्टधम्मिनब्बानपत्तो होती"ति। इत्थेके सतो सत्तस्स परमिदट्टधम्मिनब्बानं पञ्जपेन्ति।
- (ङ) तमञ्जो एवमाह "अत्थि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि। नेसो नत्थीति वदामि। नो च खो, भो, अयं अत्ता एत्तावता परमिदट्टधम्मिनब्बानप्पत्तो होति। तं किस्स हेतु? यदेव तत्थ सुखपीति चेतसो आभोगो, एतेन एतं ओळारिकं अक्खायित। यतो खो, भो, अयं अत्ता सुखस्स च पहाना...पे॰... चतुत्थं झानं उपसम्पञ्ज विहरित, एत्तावता खो, भो, अयं अत्ता परमिदट्टधम्मिनब्बानप्पत्तो होती''ति। इत्थेके सतो सत्तस्स परमिदट्टधम्मिनब्बानं पञ्जपेन्ति। इमे पञ्च दिट्टधम्मिनब्बानवादा।

#### पञ्चकं।

#### ६. छक्कनिद्देसो

### (१) छ विवादमूलानि

**९४४**. तत्थ कतमानि छ विवादमूलानि? कोधो, मक्खो, इस्सा, साठेय्यं, पापिच्छता, सन्दिद्विपरामासिता — इमानि छ विवादमूलानि।

#### (२) छ छन्दरागा

तत्थ कतमे छ छन्दरागा? छन्दरागा गेहसिता धम्मा। मनापियेसु रूपेसु गेहसितो रागो सारागो चित्तस्स सारागो, मनापियेसु सद्देसु...पे॰... मनापियेसु गन्धेसु...पे॰... मनापियेसु रसेसु...पे॰... मनापियेसु फोट्ठब्बेसु...पे॰... मनापियेसु धम्मेसु गेहसितो रागो सारागो चित्तस्स सारागो – इमे छ छन्दरागा।

# (३) छ विरोधवत्थूनि

तत्थ कतमानि छ विरोधवत्थूनि? अमनापियेसु रूपेसु चित्तस्स आघातो पटिघातो चण्डिक्कं असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स, अमनापियेसु सद्देसु...पे॰... अमनापियेसु गन्धेसु...पे॰... अमनापियेसु रसेसु...पे॰... अमनापियेसु फोट्ठब्बेसु...पे॰... अमनापियेसु धम्मेसु चित्तस्स आघातो पटिघातो चण्डिक्कं असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स — इमानि छ विरोधवत्थूनि।

#### (४) छ तण्हाकाया

तत्थ कतमे छ तण्हाकाया? रूपतण्हा, सद्दतण्हा, गन्धतण्हा, रसतण्हा, फोट्ठब्बतण्हा, धम्मतण्हा — इमे छ तण्हाकाया।

#### (५) छ अगारवा

**९४५**. तत्थ कतमे छ अगारवा? सत्थरि अगारवो विहरित अप्पतिस्सो, धम्मे अगारवो विहरित अप्पतिस्सो, सङ्घे अगारवो विहरित अप्पतिस्सो, सिक्खाय अगारवो विहरित अप्पतिस्सो, अप्पमादे अगारवो विहरित अप्पतिस्सो, पटिसन्थारे अगारवो विहरित अप्पतिस्सो — इमे छ अगारवा।

### (६) छ परिहानिया धम्मा

तत्थ कतमे छ परिहानिया धम्मा? कम्मारामता, भस्सारामता, निद्दारामता, सङ्गणिकारामता, संसग्गारामता, पपञ्चारामता — इमे छ परिहानिया धम्मा।

### (७) अपरेपि छ परिहानिया धम्मा

**९४६**. तत्थ कतमे अपरेपि छ परिहानिया धम्मा? कम्मारामता, भस्सारामता, निद्दारामता, सङ्गणिकारामता, दोवचस्सता, पापिमत्तता — इमे छ परिहानिया धम्मा।

# (८) छ सोमनस्सुपविचारा

तत्थ कतमे छ सोमनस्सुपविचारा? चक्खुना रूपं दिस्वा सोमनस्सट्ठानियं रूपं उपविचरित, सोतेन सद्दं सुत्वा...पे०... घानेन गन्धं घायित्वा...पे०... जिव्हाय रसं सायित्वा...पे०... कायेन फोट्ठब्बं फुसित्वा...पे०... मनसा धम्मं विञ्ञाय सोमनस्सट्ठानियं धम्मं उपविचरित — इमे छ सोमनस्सुपविचारा।

## (९) छ दोमनस्सुपविचारा

तत्थ कतमे छ दोमनस्सुपविचारा? चक्खुना रूपं दिस्वा दोमनस्सट्ठानियं रूपं उपविचरित, सोतेन सद्दं सुत्वा...पे०... घानेन गन्धं घायित्वा...पे०... जिव्हाय रसं सायित्वा ...पे०... कायेन फोट्ठब्बं फुसित्वा...पे०... मनसा धम्मं विञ्ञाय दोमनस्सट्ठानियं धम्मं उपविचरित — इमे छ दोमनस्सुपविचारा।

## (१०) छ उपेक्खुपविचारा

तत्थ कतमे छ उपेक्खुपविचारा? चक्खुना रूपं दिस्वा उपेक्खाड्ठानियं रूपं उपविचरित, सोतेन सद्दं सुत्वा...पे॰... घानेन गन्धं घायित्वा...पे॰... जिव्हाय रसं सायित्वा...पे॰... कायेन फोडुब्बं फुसित्वा...पे॰... मनसा धम्मं विञ्ञाय उपेक्खाड्ठानियं धम्मं उपविचरित — इमे छ उपेक्खुपविचारा।

### (११) छ गेहसितानि सोमनस्सानि

९४७. तत्थ कतमानि छ गेहसितानि सोमनस्सानि? मनापियेसु रूपेसु गेहसितं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना, मनापियेसु सद्देसु...पे॰... मनापियेसु गन्धेसु...पे॰... मनापियेसु रसेसु...पे॰... मनापियेसु फोट्ठब्बेसु...पे॰... मनापियेसु धम्मेसु गेहसितं चेतिसकं सातं चेतिसकं सुखं चेतोसम्फस्सजं सातं सुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा साता सुखा वेदना — इमानि छ गेहिसतानि सोमनस्सानि।

### (१२) छ गेहसितानि दोमनस्सानि

तत्थ कतमानि छ गेहसितानि दोमनस्सानि? अमनापियेसु रूपेसु गेहसितं चेतसिकं असातं चेतसिकं दुक्खं चेतोसम्फर्सजं असातं दुक्खं वेदियतं चेतोसम्फर्सजा असाता दुक्खा वेदना, अमनापियेसु सद्देसु...पे॰... अमनापियेसु गन्धेसु...पे॰... अमनापियेसु प्रमेसु गेहसितं चेतिसकं असातं चेतिसकं दुक्खं चेतोसम्फर्सजं असातं दुक्खं वेदियतं चेतोसम्फर्सजा असाता दुक्खा वेदना — इमानि छ गेहसितानि दोमनस्सानि।

## (१३) छ गेहसिता उपेक्खा

तत्थ कतमा छ गेहसिता उपेक्खा? उपेक्खाट्ठानियेसु रूपेसु गेहसितं चेतिसकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सजं अदुक्खमसुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा अदुक्खमसुखा वेदना, उपेक्खाट्ठानियेसु सद्देसु...पे॰... उपेक्खाट्ठानियेसु गन्धेसु... पे॰... उपेक्खाट्ठानियेसु रसेसु...पे॰... उपेक्खाट्ठानियेसु फोट्ठब्बेसु...पे॰... उपेक्खाट्ठानियेसु धम्मेसु गेहसितं चेतिसकं नेव सातं नासातं चेतोसम्फस्सजं अदुक्खमसुखं वेदियतं चेतोसम्फस्सजा अदुक्खमसुखा वेदना — इमा छ गेहिसता उपेक्खा।

## (१४) छ दिद्वियो

**९४८**. तत्थ कतमा छ दिड्ठियो? "अत्थि मे अत्ता"ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिड्ठि उप्पज्जित, "नित्थि मे अत्ता"ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिड्ठि उप्पज्जित, "अत्तना वा अत्तानं सञ्जानामी"ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिड्ठि उप्पज्जित, "अत्तना वा अन्तानं सञ्जानामी"ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिड्ठि उप्पज्जित, "अन्तन्तना वा अत्तानं सञ्जानामी"ति वा अस्स सच्चतो थेततो दिड्ठि उप्पज्जित; अथ वा पनस्स एवंदिड्ठि होति — "सो मे अयं अत्ता वदो वेदेय्यो तत्र तत्र दीघरत्तं कल्याणपापकानं कम्मानं विपाकं पच्चनुभोति। न सो जातो नाहोसि, न सो जातो न भविस्सिति, निच्चो धुवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो"ति वा पनस्स सच्चतो थेततो दिट्ठि उप्पज्जित। इमा छ दिट्ठियो।

#### छक्कं।

#### ७. सत्तकनिद्देसो

#### (१) सत्तानुसया

**९४९**. तत्थ कतमे सत्तानुसया? कामरागानुसयो, पटिघानुसयो, मानानुसयो, दिट्ठानुसयो, विचिकिच्छानुसयो, भवरागानुसयो, अविज्जानुसयो — इमे सत्त अनुसया।

# (२) सत्त संयोजनानि

तत्थ कतमानि सत्त संयोजनानि? कामरागसंयोजनं, पटिघसंयोजनं, मानसंयोजनं, दिट्ठिसंयोजनं, विचिकिच्छासंयोजनं, भवरागसंयोजनं, अविज्जासंयोजनं — इमानि सत्त संयोजनानि।

### (३) सत्त परियुट्टानानि

तत्थ कतमानि सत्त परियुद्घानािन? कामरागपरियुद्घानं, पटिघपरियुद्घानं, मानपरियुद्घानं, दिद्घिपरियुद्घानं, विचिकिच्छापरियुद्घानं, भवरागपरियुद्घानं, अविज्जापरियुद्घानं — इमानि सत्त परियुद्घानािन।

#### (४) सत्त असद्धम्मा

**९५०**. तत्थ कतमे सत्त असद्धम्मा? अस्सद्धो होति, अहिरिको होति, अनोत्तप्पी होति, अप्पस्सुतो होति, कुसीतो होति, मुद्दस्सती होति, दुप्पञ्ञो होति — इमे सत्त असद्धम्मा।

## (५) सत्त दुच्चरितानि

तत्थ कतमानि सत्त दुर्च्चरितानि? पाणातिपातो, अदिन्नादानं, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो, पिसुणा वाचा, फरुसा वाचा, सम्फप्पलापो — इमानि सत्त दुर्च्चरितानि।

### (६) सत्त माना

तत्थ कतमे सत्त माना? मानो, अतिमानो, मानातिमानो, ओमानो, अधिमानो, अस्मिमानो, मिच्छामानो — इमे सत्त माना।

## (७) सत्त दिद्वियो

- **९५१**. (क) तत्थ कतमा सत्त दिट्ठियो? इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा एवंवादी होति एवंदिट्ठि "यतो खो, भो, अयं अत्ता रूपी चातुमहाभूतिको [चातुम्महाभूतिको (सी॰ स्या॰)] मातापेत्तिकसम्भवो कायस्स भेदा उच्छिज्जिति विनस्सिति न होति परं मरणा, एत्तावता खो भो, अयं अत्ता सम्मा समुच्छिन्नो होती"ति। इत्थेके सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जपेन्ति।
  - (ख) तमञ्जो एवमाह "अत्थि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि। 'नेसो नत्थी'ति वदामि। नो च खो, भो, अयं

अत्ता एत्तावता सम्मा समुच्छिन्नो होति। अत्थि खो भो अञ्जो अत्ता दिब्बो रूपी कामावचरो कबळीकारभक्खो। तं त्वं न जानासि न पस्सिस। तमहं जानामि पस्सामि। सो खो, भो, अत्ता यतो कायस्स भेदा उच्छिज्जित विनस्सिति न होति परं मरणा, एत्तावता खो, भो, अयं अत्ता सम्मासमुच्छिन्नो होती''ति। इत्थेके सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जपेन्ति।

- (ग) तमञ्जो एवमाह "अत्थि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि। 'नेसो नत्थी'ति वदामि। नो च खो, भो, अयं अत्ता एत्तावता सम्मा समुच्छिन्नो होति। अत्थि खो, भो, अञ्जो अत्ता दिब्बो रूपी मनोमयो सब्बङ्गपच्चङ्गी अहीनिन्द्रियो। तं त्वं न जानासि न पस्सिस। तमहं जानामि पस्सामि। सो खो, भो, अत्ता यतो कायस्स भेदा उच्छिज्जित विनस्सित न होति परं मरणा, एत्तावता खो, भो, अयं अत्ता सम्मा समुच्छिन्नो होती''ति। इत्थेके सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जपेन्ति।
- (घ) तमञ्जो एवमाह "अत्थि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि। 'नेसो नत्थी'ति वदामि। नो च खो, भो, अयं अत्ता एत्तावता सम्मा समुच्छिन्नो होति। अत्थि खो, भो, अञ्जो अत्ता सब्बसो रूपसञ्जानं समितक्कमा पिटघसञ्जानं अत्थङ्गमा नानत्तसञ्जानं अमनिसकारा अनन्तो आकासोति आकासानञ्चायतनूपगो। तं त्वं न जानासि न पस्सिस। तमहं जानामि पस्सिमि। सो खो, भो, अत्ता यतो कायस्स भेदा उच्छिज्जिति विनस्सिति न होति परं मरणा, एत्तावता खो, भो, अयं अत्ता सम्मा समुच्छिन्नो होती"ति। इत्थेके सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जपेन्ति।
- (ङ) तमञ्जो एवमाह "अत्थि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि। 'नेसो नत्थी'ति वदामि। नो च खो, भो, अयं अत्ता एत्तावता सम्मा समुच्छिन्नो होति। अत्थि खो, भो, अञ्जो अत्ता सब्बसो आकासानञ्चायतनं समितक्कम्म अनन्तं विञ्ञाणन्ति विञ्ञाणञ्चायतनूपगो। तं त्वं न जानासि न पस्सिस। तमहं जानामि पस्सामि। सो खो, भो, अत्ता यतो कायस्स भेदा उच्छिज्जित विनस्सिति न होति परं मरणा, एत्तावता खो, भो, अयं अत्ता सम्मा समुच्छिन्नो होती''ति। इत्थेके सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जपेन्ति।
- (च) तमञ्जो एवमाह "अत्थि खो, भो, एसो अत्ता यं त्वं वदेसि। 'नेसो नत्थी'ति वदािम। नो च खो, भो, अयं अत्ता एत्तावता सम्मा समुच्छिन्नो होति। अत्थि खो, भो, अञ्जो अत्ता सब्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समितक्कम्म नित्थि किञ्चीति आिकञ्चञ्जायतनूपगो। तं त्वं न जानािस न पस्सिस। तमहं जानािम पस्सािम। सो खो, भो, अत्ता यतो कायस्स भेदा उच्छिज्जिति विनस्सिति न होित परं मरणा, एत्तावता खो, भो, अयं अत्ता सम्मा समुच्छिन्नो होती''ति। इत्थेके सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जपेन्ति।
- (छ) तमञ्जो एवमाह "अत्थि खो पन एसो अत्ता यं त्वं वदेसि। 'नेसो नत्थी'ति वदामि। नो च खो, भो, अयं अत्ता एत्तावता सम्मा समुच्छिन्नो होति। अत्थि खो, भो, अञ्जो अत्ता सब्बसो आिकञ्चञ्जायतनं समितिक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनूपगो। तं त्वं न जानासि न पस्सिस। तमहं जानामि पस्सािम। सो खो, भो, अत्ता यतो कायस्स भेदा उच्छिज्जिति विनस्सिति न होति परं मरणा, एत्तावता खो, भो, अयं अत्ता सम्मा समुच्छिन्नो होती''ति। इत्थेके सतो सत्तस्स उच्छेदं विनासं विभवं पञ्जपेन्ति। इमा सत्त दिट्ठियो।

सत्तकं।

## ८. अट्ठकनिद्देसो

# (१) अट्ठ किलेसवत्थूनि

**९५२**. तत्थ कतमानि अट्ठ किलेसवत्थूनि? लोभो, दोसो, मोहो, मानो, दिट्ठि, विचिकिच्छा, थिनं, उद्धच्चं — इमानि अट्ठ किलेसवत्थूनि।

# (२) अट्ठ कुसीतवत्थूनि

## ९५३. तत्थ कतमानि अडु कुसीतवत्थूनि?

- (क) इध भिक्खुना कम्मं कातब्बं होति। तस्स एवं होति "कम्मं खो मे कातब्बं भविस्सित। कम्मं खो पन मे करोन्तस्स कायो किलिमस्सित। हन्दाहं निपज्जामी"ति। सो निपज्जितः; न वीरियं आरभित अप्पत्तस्स पित्तया, अनिधगतस्स अधिगमाय, असिच्छिकतस्स सिच्छिकिरियाय। इदं पठमं कुसीतवत्थु।
- (ख) पुन चपरं भिक्खुना कम्मं कतं होति। तस्स एवं होति "अहं खो कम्मं अकासि। कम्मं खो पन मे करोन्तस्स कायो किलन्तो। हन्दाहं निपज्जामी"ति। सो निपज्जितः; न वीरियं आरभित अप्पत्तस्स पित्तया, अनिधगतस्स अधिगमाय, असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। इदं दुतियं कुसीतवत्थु।
- (ग) पुन चपरं भिक्खुना मग्गो गन्तब्बो होति। तस्स एवं होति "मग्गो खो मे गन्तब्बो भिवस्सित। मग्गं खो पन मे गच्छन्तस्स कायो किलमिस्सित। हन्दाहं निपज्जामी''ति। सो निपज्जितः; न वीरियं आरभित अप्पत्तस्स पित्तयाः, अनिधगतस्स अधिगमायः, असिच्छिकतस्स सिच्छिकिरियाय। इदं तितयं कुसीतवत्थु।
- (घ) पुन चपरं भिक्खुना मग्गो गतो होति। तस्स एवं होति "अहं खो मग्गं अगमासिं। मग्गं खो पन मे गच्छन्तस्स कायो किलन्तो। हन्दाहं निपज्जामी"ति। सो निपज्जितः; न वीरियं आरभित अप्पत्तस्स पत्तिया, अनिधगतस्स अधिगमाय, असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। इदं चतुत्थं कुसीतवत्थु।
- (ङ) पुन चपरं भिक्खु गामं वा निगमं वा पिण्डाय चरन्तो न लभित लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थं पारिपूरिं। तस्स एवं होति ''अहं खो गामं वा निगमं वा पिण्डाय चरन्तो नालत्थं लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थं पारिपूरिं। तस्स मे कायो किलन्तो अकम्मञ्जो। हन्दाहं निपञ्जामी''ति। सो निपञ्जितः; न वीरियं आरभित अप्पत्तस्स पत्तिया, अनिधगतस्स अधिगमाय, असिच्छकतस्स सिच्छिकिरियाय। इदं पञ्चमं कुसीतवत्थु।
- (च) पुन चपरं भिक्खु गामं वा निगमं वा पिण्डाय चरन्तो लभित लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थं पारिपूरिं। तस्स एवं होति "अहं खो गामं वा निगमं वा पिण्डाय चरन्तो अलत्थं लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थं पारिपूरिं। तस्स मे कायो किलन्तो अकम्मञ्जो मासाचितं मञ्जे। हन्दाहं निपज्जामी"ति। सो निपज्जितः; न वीरियं आरभित अप्पत्तस्स पत्तिया, अनिधगतस्स अधिगमाय, असिच्छकतस्स सिच्छिकिरियाय। इदं छद्वं कुसीतवत्थु।
- (छ) पुन चपरं भिक्खुनो उप्पन्नो होति अप्पमत्तको आबाधो। तस्स एवं होति ''उप्पन्नो खो मे अयं अप्पमत्तको आबाधो। अत्थि कप्पो निपञ्जितुं। हन्दाहं निपञ्जामी''ति। सो निपञ्जितः; न वीरियं आरभित अप्पत्तस्स पत्तिया, अनिधगतस्स अधिगमाय, असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। इदं सत्तमं कुसीतवत्थु।

(ज) पुन चपरं भिक्खु गिलाना वृद्धितो [गिलानवृद्धितो (सद्दनीभि) अ॰ नि॰ ६.१६ पाळिया टीका पस्सितब्बा] होति अचिरवृद्धितो गेलञ्जा। तस्स एवं होति — "अहं खो गिलाना वृद्धितो अचिरवृद्धितो गेलञ्जा। तस्स मे कायो दुब्बलो अकम्मञ्जो। हन्दाहं निपज्जामीं'ति। सो निपज्जित; न वीरियं आरभित अप्पत्तस्स पत्तिया, अनिधगतस्स अधिगमाय, असिच्छिकतस्स सिच्छिकिरियाय। इदं अद्वमं कुसीतवत्थु। इमानि अद्व कुसीतवत्थूनि।

## (३) अद्वसु लोकधम्मेसु चित्तस्स पटिघातो

**९५४**. तत्थ कतमेसु अहुसु लोकधम्मेसु चित्तस्स पटिघातो? लाभे सारागो, अलाभे पटिविरोधो, यसे सारागो, अयसे पटिविरोधो, पसंसाय सारागो, निन्दाय पटिविरोधो, सुखे सारागो, दुक्खे पटिविरोधो — इमेसु अहुसु लोकधम्मेसु चित्तस्स पटिघातो।

## (४) अट्टअनरियवोहारा

**९५५**. तत्थ कतमे अहु अनिरयवोहारा? अदिहुं दिहुवादिता, अस्सुते सुतवादिता, अमुते मुतवादिता, अविञ्ञाते विञ्ञातवादिता, दिहुं अदिहुवादिता, सुते अस्सुतवादिता, मुते अमुतवादिता, विञ्ञाते अविञ्ञातवादिता — इमे अहु अनिरयवोहारा।

### (५) अट्ट मिच्छत्ता

**९५६**. तत्थ कतमे अट्ठ मिच्छत्ता? मिच्छादिट्ठि, मिच्छासङ्कप्पो, मिच्छावाचा, मिच्छाकम्मन्तो, मिच्छाआजीवो, मिच्छावायामो, मिच्छासित, मिच्छासमाधि — इमे अट्ठ मिच्छत्ता।

# (६) अट्ट पुरिसदोसा

- **१५७**. तत्थ कतमे अट्ठ पुरिसदोसा? (क) इध भिक्खू भिक्खुं आपित्तया चोदेन्ति। सो भिक्खुं भिक्खूहि आपित्तया चोदियमानो [चोदियमानो (सी॰ स्या॰) अ॰ नि॰ ८.१४] ''न सरामि न सरामी''ति अस्सितयाव निब्बेठेति। अयं पठमो पुरिसदोसो।
- (ख) पुन चपरं भिक्खू भिक्खुं आपत्तिया चोदेन्ति । सो भिक्खु भिक्खूहि आपत्तिया चोदियमानो चोदकंयेव पटिप्फरित — ''किं नु खो तुय्हं बालस्स अब्यत्तस्स भणितेन! त्विम्प नाम मं भणितब्बं मञ्जसी''ति! अयं दुतियो पुरिसदोसो ।
- (ग) पुन चपरं भिक्खू भिक्खुं आपित्तया चोदेन्ति। सो भिक्खु भिक्खूहि आपित्तया चोदियमानो चोदकंयेव [चोदकस्सेव (स्या॰) अ॰ नि॰ ८.१४] पच्चारोपेति — "त्विम्प खोसि इत्थन्नामं आपित्तं आपन्नो। त्वं ताव पठमं पटिकरोही"ति। अयं तितयो पुरिसदोसो।
- (घ) पुन चपरं भिक्खू भिक्खुं आपत्तिया चोदेन्ति । सो भिक्खु भिक्खूहि आपत्तिया चोदियमानो अञ्जेनाञ्जं पटिचरति, बहिद्धा कथं अपनामेति, कोपञ्च दोसञ्च अप्पच्चयञ्च पातुकरोति । अयं चतुत्थो पुरिसदोसो ।
  - (ङ) पुन चपरं भिक्खू भिक्खुं आपत्तिया चोदेन्ति । सो भिक्खु भिक्खूहि आपत्तिया चोदियमानो सङ्घमज्झे

### बाहाविक्खेपकं भणित। अयं पञ्चमो पुरिसदोसो।

- (च) पुन चपरं भिक्खू भिक्खुं आपत्तिया चोदेन्ति । सो भिक्खु भिक्खूहि आपत्तिया चोदियमानो अनादियित्वा सङ्घं, अनादियित्वा चोदकं, सापत्तिकोव [आपत्तिकोव (क॰) अ॰ नि॰ ८.१४] येनकामं पक्कमित । अयं छट्ठो पुरिसदोसो।
- (छ) पुन चपरं भिक्खू भिक्खुं आपित्तया चोदेन्ति । सो भिक्खु भिक्खूहि आपित्तया चोदियमानो ''नेवाहं आपन्नोम्हि, न पनाहं अनापन्नोम्ही''ति तुण्हीभूतो सङ्घं विहेसेति । अयं सत्तमो पुरिसदोसो ।
- (ज) पुन चपरं भिक्खू भिक्खुं आपित्तया चोदेन्ति। सो भिक्खु भिक्खूहि आपित्तया चोदियमानो एवमाह "िकं नु खो तुम्हे आयस्मन्तो अतिबाळ्हं मिय ब्यावटा। इदानाहं सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावित्तस्सामी"ित। सो सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावित्तत्वा एवमाह "इदानि खो तुम्हे आयस्मन्तो अत्तमना होथा"ित। अयं अट्ठमो पुरिसदोसो। इमे अट्ठ पुरिसदोसा।

## (७) अट्ट असञ्जीवादा

**९५८**. तत्थ कतमे अट्ठ असञ्जीवादा? ''रूपी अत्ता होति अरोगो परं मरणा''ति — असञ्जीति नं पञ्जपेन्ति; अरूपी अत्ता...पे॰... रूपी च अरूपी च...पे॰... नेवरूपीनारूपी...पे॰... ''अन्तवा अत्ता होति अरोगो परं मरणा''ति — असञ्जीति नं पञ्जपेन्ति; ''अनन्तवा अत्ता होति अरोगो परं मरणा''ति — असञ्जीति नं पञ्जपेन्ति; ''अन्तवा च अनन्तवा च अत्ता होति अरोगो परं मरणा''ति — असञ्जीति नं पञ्जपेन्ति; ''नेवन्तवा नानन्तवा अत्ता होति अरोगो परं मरणा''ति — असञ्जीति नं पञ्जपेन्ति; ''नेवन्तवा नानन्तवा अत्ता होति अरोगो परं मरणा''ति — असञ्जीति नं पञ्जपेन्ति। इमे अट्ठ असञ्जीवादा।

### (८) अट्ट नेवसञ्जीनासञ्जीवादा

९५९. तत्थ कतमे अट्ठ नेवसञ्जीनासञ्जीवादा? "रूपी अत्ता होति अरोगो परं मरणा"ति — नेवसञ्जीनासञ्जीति नं पञ्जपेन्ति; "अरूपी अत्ता होति अरोगो परं मरणा"ति — नेवसञ्जीनासञ्जीति नं पञ्जपेन्ति; "रूपी च अरूपी च अत्ता होति अरोगो परं मरणा"ति — नेवसञ्जीनासञ्जीति नं पञ्जपेन्ति; "नेवरूपीनारूपी अत्ता होति अरोगो परं मरणा"ति — नेवसञ्जीनासञ्जीति नं पञ्जपेन्ति; "अन्तवा अत्ता होति अरोगो परं मरणा"ति — नेवसञ्जीनासञ्जीति नं पञ्जपेन्ति; "अन्तवा अत्ता होति अरोगो परं मरणा"ति — नेवसञ्जीनासञ्जीति नं पञ्जपेन्ति; "अन्तवा च अनन्तवा च अत्ता होति अरोगो परं मरणा"ति — नेवसञ्जीनासञ्जीति नं पञ्जपेन्ति; "नेवन्तवा नानन्तवा अत्ता होति अरोगो परं मरणा"ति — नेवसञ्जीनासञ्जीति नं पञ्जपेन्ति। इमे अट्ठ नेवसञ्जीनासञ्जीवादा।

अट्ठकं।

# ९. नवकनिद्देसो

### (१) नव आघातवत्थूनि

**९६०**. तत्थ कतमानि नव आघातवत्थूनि? ''अनत्थं मे अचरी''ति आघातो जायित; ''अनत्थं मे चरती''ति आघातो जायित; ''अनत्थं मे चिरस्सती''ति आघातो जायित; ''पियस्स मे मनापस्स अनत्थं अचिर''...पे॰... अनत्थं चरित...पे॰...

अनत्थं चरिस्सतीति आघातो जायति; अप्पियस्स मे अमनापस्स अत्थं अचरि...पे॰... अत्थं चरित...पे॰... अत्थं चरित्सतीति आघातो जायति। इमानि नव आघातवत्थूनि।

# (२) नव पुरिसमलानि

**९६१**. तत्थ कतमानि नव पुरिसमलानि? कोधो, मक्खो, इस्सा, मच्छरियं, माया, साठेय्यं, मुसावादो, पापिच्छता, मिच्छादिद्वि — इमानि नव पुरिसमलानि।

### (३) नवविधा माना

**९६२**. तत्थ कतमे नवविधा माना? "सेय्यस्स सेय्योहमस्मी"ति मानो, "सेय्यस्स सदिसोहमस्मी"ति मानो, "सेय्यस्स हीनोहमस्मी"ति मानो, "सदिसस्स सेय्योहमस्मी"ति मानो, "सदिसस्स सिदसोहमस्मी"ति मानो, "सिदसस्स हीनोहमस्मी"ति मानो, "हीनस्स सेय्योहमस्मी"ति मानो, "हीनस्स सिदसोहमस्मी"ति मानो, "हीनस्स हीनोहमस्मी"ति मानो — इमे नविवधा माना।

### (४) नव तण्हामूलका धम्मा

**९६३**. तत्थ कतमे नव तण्हामूलका धम्मा? तण्हं पटिच्च परियेसना, परियेसनं पटिच्च लाभो, लाभं पटिच्च विनिच्छयो, विनिच्छयं पटिच्च छन्दरागो, छन्दरागं पटिच्च अज्झोसानं, अज्झोसानं पटिच्च परिग्गहो, परिग्गहं पटिच्च मच्छरियं, मच्छरियं पटिच्च आरक्खो, आरक्खाधिकरणं दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गहविवाद-तुवंतुवं-पेसुञ्ज-मुसावादा अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति — इमे नव तण्हामूलका धम्मा।

## (५) नव इञ्जितानि

**९६४**. तत्थ कतमानि नव इञ्जितानि? "अस्मी"ति इञ्जितमेतं, "अहमस्मी"ति इञ्जितमेतं, "अयमहमस्मी"ति इञ्जितमेतं "भिवस्स"न्ति इञ्जितमेतं, "रूपी भिवस्स"न्ति इञ्जितमेतं, "अरूपी भिवस्स"न्ति इञ्जितमेतं, "सञ्जी भिवस्स"न्ति इञ्जितमेतं, "असञ्जी भिवस्स"न्ति इञ्जितमेतं, "नेवसञ्जीनासञ्जी भिवस्स"न्ति इञ्जितमेतं — इमानि नव इञ्जितानि।

## (६-९) नव मञ्जितादीनि

**९६५**. तत्थ कतमानि नव मञ्जितानि... नव फन्दितानि... नव पपञ्चितानि... नव सङ्खतानि? "अस्मी"ति सङ्खतमेतं, "अहमस्मी"ति सङ्खतमेतं, "भविस्स"न्ति सङ्खतमेतं, "रूपी भविस्स"न्ति सङ्खतमेतं, "अरूपी भविस्स"न्ति सङ्खतमेतं, "अरूपी भविस्स"न्ति सङ्खतमेतं, "अरूपी भविस्स"न्ति सङ्खतमेतं, "अरूपी भविस्स"न्ति सङ्खतमेतं, "नवसञ्जीनासञ्जी भविस्स"न्ति सङ्खतमेतं — इमानि नव सङ्खतानि।

नवकं।

#### १०. दसकनिद्देसो

# (१) दस किलेसवत्थूनि

**९६६**. तत्थ कतमानि दस किलेसवत्थूनि? लोभो, दोसो, मोहो, मानो, दिट्ठि, विचिकिच्छा, थिनं, उद्धच्चं, अहिरिकं, अनोत्तप्पं — इमानि दस किलेसवत्थूनि।

## (२) दस आघातवत्थूनि

**९६७**. तत्थ कतमानि दस आघातवत्थूनि? ''अनत्थं मे अचरी''ति आघातो जायित, ''अनत्थं मे चरती''ति आघातो जायित, ''अनत्थं मे चिरस्सती''ति आघातो जायित, ''पियस्स मे मनापस्स अनत्थं अचिर''…पे॰… अनत्थं चरित…पे॰… अनत्थं चिरस्सतीति आघातो जायित, अप्पियस्स मे अमनापस्स अत्थं अचिर…पे॰… अत्थं चरित…पे॰ ... अत्थं चिरस्सतीति आघातो जायित, अघातो जायित — इमानि दस आघातवत्थूनि।

#### (३) दस अकुसलकम्मपथा

**९६८**. तत्थ कतमे दस अकुसलकम्मपथा? पाणातिपातो, अदिन्नादानं, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो, पिसुणा वाचा, फरुसा वाचा, सम्फप्पलापो, अभिज्झा, ब्यापादो, मिच्छादिद्वि — इमे दस अकुसलकम्मपथा।

### (४) दस संयोजनानि

**९६९**. तत्थ कतमानि दस संयोजनानि? कामरागसंयोजनं, पटिघसंयोजनं, मानसंयोजनं, दिट्ठिसंयोजनं, विचिकिच्छासंयोजनं, सीलब्बतपरामाससंयोजनं, भवरागसंयोजनं, इस्सासंयोजनं, मच्छिरयसंयोजनं, अविज्जासंयोजनं — इमानि दस संयोजनािन।

## (५) दस मिच्छत्ता

**९७०**. तत्थ कतमे दस मिच्छत्ता? मिच्छादिद्वि, मिच्छासङ्कप्पो, मिच्छावाचा, मिच्छाकम्मन्तो, मिच्छाआजीवो, मिच्छावायामो, मिच्छासित, मिच्छासमाधि, मिच्छाञाणं, मिच्छाविमुत्ति — इमे दस मिच्छत्ता।

# (६) दसवत्थुका मिच्छादिट्टि

**९७१**. तत्थ कतमा दसवत्थुका मिच्छादिट्ठि? नित्थ दिन्नं, नित्थ यिट्ठं, नित्थ हुतं, नित्थ सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, नित्थ अयं लोको, नित्थ परो लोको, नित्थ माता, नित्थ पिता, नित्थ सत्ता ओपपातिका, नित्थ लोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता [समग्गता (क॰)] सम्मा पटिपन्ना ये इमञ्च लोकं परञ्च लोकं सयं अभिञ्ञा सिच्छकत्वा पवेदेन्तीति — अयं दसवत्थुका मिच्छादिट्ठि।

### (७) दसवत्थुका अन्तग्गाहिका दिद्वि

९७२. तत्थ कतमा दसवत्थुका अन्तग्गाहिका दिट्ठि? सस्सतो लोकोति वा, असस्सतो लोकोति वा, अन्तवा लोकोति वा, अनन्तवा लोकोति वा, तं जीवं तं सरीरन्ति वा, अञ्जं जीवं अञ्जं सरीरन्ति वा, होति तथागतो परं मरणाति वा, न होति तथागतो परं मरणाति वा, होति च न च होति तथागतो परं मरणाति वा, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणाति वा — अयं दसवत्थुका अन्तग्गाहिका दिद्वि।

#### दसकं।

#### ११. तण्हाविचरितनिद्देसो

### (१) अज्झत्तिकस्स उपादाय

- ९७३. तत्थ कतमानि अट्ठारस तण्हाविचरितानि अज्झित्तिकस्स उपादाय? अस्मीति होति, इत्थस्मीति होति, एवस्मीति होति, अञ्जथास्मीति होति, भविस्सन्ति होति, इत्थं भविस्सन्ति होति, एवं भविस्सन्ति होति, अञ्जथा भविस्सन्ति होति, असस्मीति होति, सातस्मीति होति, सियन्ति होति, इत्थं सियन्ति होति, एवं सियन्ति होति, अञ्जथा सियन्ति होति, अपाहं सियन्ति होति, अपाहं इत्थं सियन्ति होति, अपाहं एवं सियन्ति होति, अपाहं अञ्जथा सियन्ति होति।
- ९७४. कथञ्च अस्मीति होति? कञ्चि धम्मं अनवकारिं [अनवकारी (सी॰ क॰)] करित्वा रूपं...पे॰... वेदनं... सञ्जं... सङ्खारे... विञ्ञाणं अस्मीति छन्दं पटिलभित, अस्मीति मानं पटिलभित, अस्मीति दिद्वं पटिलभित। तस्मिं सित इमानि पपञ्चितानि होन्ति इत्थस्मीति वा एवस्मीति वा अञ्जथास्मीति वा।
- (२) कथञ्च इत्थरमीति होति? खित्तयोरमीति वा, ब्राह्मणोरमीति वा, वेस्सोरमीति वा, सुद्दोरमीति वा, गहट्ठोरमीति वा, पब्बिजितोरमीति वा, देवोरमीति वा, मनुस्सोरमीति वा, रूपीरमीति वा, अरूपीरमीति वा, सञ्जीरमीति वा, अर्थे इत्थरमीति होति।
- (३) कथञ्च एवस्मीति होति? परपुग्गलं [परं पुग्गलं (स्या॰)] उपनिधाय यथा सो खित्तयो तथाहं खित्तयोस्मीति वा, यथा सो ब्राह्मणो तथाहं ब्राह्मणोस्मीति वा, यथा सो वेस्सो तथाहं वेस्सोस्मीति वा यथा सो सुद्दो तथाहं सुद्दोस्मीति वा, यथा सो गहट्ठो तथाहं गहट्ठोस्मीति वा, यथा सो पब्बिजतो तथाहं पब्बिजतोस्मीति वा, यथा सो देवो तथाहं देवोस्मीति वा, यथा सो मनुस्सो तथाहं मनुस्सोस्मीति वा, यथा सो रूपी तथाहं रूपीस्मीति वा, यथा सो अरूपी तथाहं अरूपीस्मीति वा, यथा सो सञ्जी तथाहं सञ्जीस्मीति वा, यथा सो असञ्जी तथाहं वास्मीति वा, यथा सो असञ्जीनासञ्जीस्मीति वा एवं एवस्मीति होति।
- (४) कथञ्च अञ्जथास्मीति होति? परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खत्तियो नाहं तथा खत्तियोस्मीति वा यथा सो ब्राह्मणो नाहं तथा ब्राह्मणोस्मीति वा, यथा सो वेस्सो नाहं तथा वेस्सोस्मीति वा, यथा सो सुद्दो नाहं तथा सुद्दोस्मीति वा, यथा सो पब्बजितो नाहं तथा पब्बजितोस्मीति वा, यथा सो देवो नाहं तथा देवोस्मीति वा, यथा सो मनुस्सो नाहं तथा मनुस्सोस्मीति वा, यथा सो रूपी नाहं तथा रूपीस्मीति वा, यथा सो अरूपी नाहं तथा अरूपीस्मीति वा, यथा सो सञ्जी नाहं तथा सञ्जीस्मीति वा, यथा सो अरूपी नाहं तथा अर्था सो नेवसञ्जीनासञ्जी नाहं तथा नेवसञ्जीनासञ्जीस्मीति वा एवं अञ्जथास्मीति होति।
- (५) कथञ्च भविस्सन्ति होति? कञ्चि धम्मं अनवकारिं करित्वा रूपं...पे०... वेदनं... सञ्जं... सङ्खारे... विञ्ञाणं भविस्सन्ति छन्दं पटिलभित, भविस्सन्ति मानं पटिलभित, भविस्सन्ति दिद्विं पटिलभित। तस्मिं सित इमानि पपञ्चितानि

होन्ति – इत्थं भविस्सन्ति वा. एवं भविस्सन्ति वा. अञ्जथा भविस्सन्ति वा।

- (६) कथञ्च इत्थं भविस्सन्ति होति? खित्तयो भविस्सन्ति वा, ब्राह्मणो भविस्सन्ति वा, वेस्सो भविस्सन्ति वा, सुद्दो भिवस्सन्ति वा, गहट्ठो भिवस्सन्ति वा, पब्बिजतो भिवस्सन्ति वा, देवो भिवस्सन्ति वा, मनुस्सो भिवस्सन्ति वा, रूपी भिवस्सन्ति वा, अरूपी भिवस्सन्ति वा, सञ्जी भिवस्सन्ति वा, असञ्जी भिवस्सन्ति वा, नेवसञ्जीनासञ्जी भिवस्सन्ति वा एवं इत्थं भिवस्सन्ति होति।
- (७) कथञ्च एवं भविस्सन्ति होति? परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खित्तयो तथाहं खित्तयो भविस्सन्ति वा, यथा सो ब्राह्मणो तथाहं ब्राह्मणो भविस्सन्ति वा...पे०... यथा सो नेवसञ्जीनासञ्जी तथाहं नेवसञ्जीनासञ्जी भविस्सन्ति वा — एवं भविस्सन्ति होति।
- (८) कथञ्च अञ्जथा भविस्सन्ति होति? परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खित्तयो नाहं तथा खित्तयो भविस्सन्ति वा, यथा सो ब्राह्मणो नाहं तथा ब्राह्मणो भविस्सन्ति वा...पे॰... यथा सो नेवसञ्जीनासञ्जी नाहं तथा नेवसञ्जीनासञ्जी भविस्सन्ति वा — एवं अञ्जथा भविस्सन्ति होति।
- (९) कथञ्च असस्मीति होति? कञ्चि धम्मं अनवकारिं करित्वा रूपं...पे॰... वेदनं... सञ्जं... सङ्खारे... विञ्जाणं निच्चोस्मि धुवोस्मि सस्सतोस्मि अविपरिणामधम्मोस्मीति — एवं असस्मीति होति।
- (१०) कथञ्च सातस्मीति होति? कञ्चि धम्मं अनवकारिं करित्वा रूपं...पे०... वेदनं... सञ्जं... सङ्घारे... विञ्जाणं उच्छिज्जिस्सामि विनस्सिस्सामि न भविस्सामीति — एवं सातस्मीति होति।
- (११) कथञ्च सियन्ति होति? कञ्चि धम्मं अनवकारिं करित्वा रूपं...पे॰... वेदनं... सञ्जं... सङ्खारे... विञ्ञाणं सियन्ति छन्दं पटिलभित, सियन्ति मानं पटिलभित, सियन्ति दिट्ठं पटिलभित। तस्मिं सित इमानि पपञ्चितानि होन्ति इत्थं सियन्ति वा, एवं सियन्ति वा, अञ्जथा सियन्ति वा।
- (१२) कथञ्च इत्थं सियन्ति होति? खित्तयो सियन्ति वा, ब्राह्मणो सियन्ति वा, वेस्सो सियन्ति वा, सुद्दो सियन्ति वा, गहट्ठो सियन्ति वा, पब्बिजितो सियन्ति वा, देवो सियन्ति वा, मनुस्सो सियन्ति वा, रूपी सियन्ति वा, अरूपी सियन्ति वा, सञ्जी सियन्ति वा, असञ्जी सियन्ति वा, नेवसञ्जीनासञ्जी सियन्ति वा एवं इत्थं सियन्ति होति।
- (१३) कथञ्च एवं सियन्ति होति? परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खित्तयो तथाहं खित्तयो सियन्ति वा, यथा सो ब्राह्मणो तथाहं ब्राह्मणो सियन्ति वा...पे॰... यथा सो नेवसञ्जीनासञ्जी तथाहं नेवसञ्जीनासञ्जी सियन्ति वा एवं एवं सियन्ति होति।
- (१४) कथञ्च अञ्जथा सियन्ति होति? परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खित्तयो नाहं तथा खित्तयो सियन्ति वा, यथा सो ब्राह्मणो नाहं तथा ब्राह्मणो सियन्ति वा...पे०... यथा सो नेवसञ्जीनासञ्जी नाहं तथा नेवसञ्जीनासञ्जी सियन्ति वा — एवं अञ्जथा सियन्ति होति।
  - (१५) कथञ्च अपाहं सियन्ति होति? कञ्चि धम्मं अनवकारिं करित्वा रूपं... वेदनं... सञ्जं... सङ्खारे... विञ्ञाणं

अपाहं सियन्ति छन्दं पटिलभित, अपाहं सियन्ति मानं पटिलभित, अपाहं सियन्ति दिट्टं पटिलभित। तस्मिं सित इमानि पपञ्चितानि होन्ति — अपाहं इत्थं सियन्ति वा, अपाहं एवं सियन्ति वा, अपाहं अञ्जथा सियन्ति वा।

- (१६) कथञ्च अपाहं इत्थं सियन्ति होति? अपाहं खित्तयो सियन्ति वा, अपाहं ब्राह्मणो सियन्ति वा, अपाहं वेस्सो सियन्ति वा, अपाहं सुद्दो सियन्ति वा, अपाहं पब्बिजतो सियन्ति वा, अपाहं देवो सियन्ति वा, अपाहं मनुस्सो सियन्ति वा, अपाहं रूपी सियन्ति वा, अपाहं अरूपी सियन्ति वा, अपाहं सञ्जी सियन्ति वा, अपाहं असञ्जी सियन्ति वा, अपाहं नेवसञ्जीनासञ्जी सियन्ति वा एवं अपाहं इत्थं सियन्ति होति। (१७) कथञ्च अपाहं एवं सियन्ति होति? परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खित्तयो अपाहं तथा खित्तयो सियन्ति वा, यथा सो ब्राह्मणो अपाहं तथा ब्राह्मणो सियन्ति वा...पे०... यथा सो नेवसञ्जीनासञ्जी अपाहं तथा नेवसञ्जीनासञ्जी सियन्ति वा एवं अपाहं एवं सियन्ति होति।
- (१८) कथञ्च अपाहं अञ्जथा सियन्ति होति? परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खित्तयो अपाहं न तथा खित्तयो सियन्ति वा, यथा सो ब्राह्मणो अपाहं न तथा ब्राह्मणो सियन्ति वा...पे॰... यथा सो नेवसञ्जीनासञ्जी अपाहं न तथा नेवसञ्जीनासञ्जी सियन्ति वा एवं अपाहं अञ्जथा सियन्ति होति।

इमानि अद्वारस तण्हाविचरितानि अज्झित्तिकस्स उपादाय।

### (२) बाहिरस्स उपादाय

९७५. तत्थ कतमानि अट्ठारस तण्हाविचरितानि बाहिरस्स उपादाय? इमिना अस्मीति होति, इमिना इत्थस्मीति होति, इमिना एवस्मीति होति, इमिना एवस्मीति होति, इमिना अञ्जथास्मीति होति, इमिना भविस्सन्ति होति, इमिना इत्थं भविस्सन्ति होति, इमिना एवं भविस्सन्ति होति, इमिना अञ्जथा भविस्सन्ति होति, इमिना असस्मीति होति, इमिना सातस्मीति होति, इमिना सियन्ति होति, इमिना इत्थं सियन्ति होति, इमिना एवं सियन्ति होति, इमिना अञ्जथा सियन्ति होति, इमिना अपाहं सियन्ति होति, इमिना अपाहं उञ्जथा सियन्ति होति, इमिना अपाहं हिमना अपाहं एवं सियन्ति होति, इमिना अपाहं अञ्जथा सियन्ति होति।

- **९७६**. (१) कथञ्च इमिना अस्मीति होति? कञ्चि धम्मं अवकारिं करित्वा रूपं... वेदनं... सञ्जं... सङ्खारे... विञ्ञाणं इमिना अस्मीति छन्दं पटिलभित, इमिना अस्मीति मानं पटिलभित, इमिना अस्मीति दिद्वं पटिलभित। तस्मिं सित इमानि पपिञ्चितानि होन्ति इमिना इत्थस्मीति वा, इमिना एवस्मीति वा, इमिना अञ्जथास्मीति वा।
- (२) कथञ्च इमिना इत्थरमीति होति? इमिना खित्तयोरमीति वा, इमिना ब्राह्मणोरमीति वा, इमिना वेस्सोरमीति वा, इमिना सुद्दोरमीति वा, इमिना पब्बिजितोरमीति वा, इमिना देवोरमीति वा, इमिना मनुस्सोरमीति वा, इमिना रूपीरमीति वा, इमिना अरूपीरमीति वा, इमिना सञ्जीरमीति वा, इमिना अर्सञीरमीति वा, इमिना नेवसञ्जीनासञ्जीरमीति वा एवं इमिना इत्थरमीति होति।
- (३) कथञ्च इमिना एवस्मीति होति? परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खित्तयो इमिना तथाहं खित्तयोस्मीति वा, यथा सो ब्राह्मणो इमिना तथाहं ब्राह्मणोस्मीति वा...पे॰... यथा सो नेवसञ्जीनासञ्जी इमिना तथाहं नेवसञ्जीनासञ्जीस्मीति वा एवं इमिना एवस्मीति होति।

- (४) कथञ्च इमिना अञ्जथास्मीति होति? परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खित्तयो इमिना नाहं तथा खित्तयोस्मीति वा, यथा सो ब्राह्मणो इमिना नाहं तथा ब्राह्मणोस्मीति वा...पे०... यथा सो नेवसञ्जीनासञ्जी इमिना नाहं तथा नेवसञ्जीनासञ्जीस्मीति वा एवं इमिना अञ्जथास्मीति होति।
- (५) कथञ्च इमिना भविस्सन्ति होति? कञ्चि धम्मं अवकारिं करित्वा रूपं... वेदनं... सञ्जं... सङ्खारे... विञ्ञाणं इमिना भविस्सन्ति छन्दं पटिलभित, इमिना भविस्सन्ति मानं पटिलभित, इमिना भविस्सन्ति दिट्ठं पटिलभित। तस्मिं सित इमानि पपञ्चितानि होन्ति — इमिना इत्थं भविस्सन्ति वा, इमिना एवं भविस्सन्ति वा, इमिना अञ्जथा भविस्सन्ति वा।
- (६) कथञ्च इमिना इत्थं भविस्सन्ति होति? इमिना खित्तयो भविस्सन्ति वा...पे॰... इमिना अरूपी भविस्सन्ति वा, इमिना सञ्जी भविस्सन्ति वा, इमिना अर्क्पो भविस्सन्ति वा, इमिना नेवसञ्जीनासञ्जी भविस्सन्ति वा एवं इमिना इत्थं भविस्सन्ति होति।
- (७) कथञ्च इमिना एवं भविस्सन्ति होति? परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खित्तयो इमिना तथाहं खित्तयो भविस्सन्ति वा, यथा सो ब्राह्मणो इमिना तथाहं ब्राह्मणो भविस्सन्ति वा...पे०... यथा सो नेवसञ्जीनासञ्जी इमिना तथाहं नेवसञ्जीनासञ्जी भविस्सन्ति वा एवं इमिना एवं भविस्सन्ति होति।
- (८) कथञ्च इमिना अञ्जथा भविस्सन्ति होति? परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खित्तयो इमिना नाहं तथा खित्तयो भिवस्सन्ति वा, यथा सो ब्राह्मणो इमिना नाहं तथा ब्राह्मणो भिवस्सन्ति वा...पे०... यथा सो नेवसञ्जीनासञ्जी इमिना नाहं तथा नेवसञ्जीनासञ्जी भिवस्सन्ति वा एवं इमिना अञ्जथा भिवस्सन्ति होति।
- (९) कथञ्च इमिना असस्मीति होति? कञ्चि धम्मं अवकारिं [अवकारी (सी॰)] करित्वा रूपं...पे॰... वेदनं... सञ्जं... सङ्खारे... विञ्ञाणं इमिना निच्चोस्मि धुवोस्मि सस्सतोस्मि अविपरिणामधम्मोस्मीति एवं इमिना असस्मीति होति।
- (१०) कथञ्च इमिना सातस्मीति होति? कञ्चि धम्मं अवकारिं करित्वा रूपं...पे०... वेदनं... सञ्जं... सङ्खारे... विञ्जाणं इमिना उच्छिज्जिस्सामि विनस्सिस्सामि न भविस्सामीति — एवं इमिना सातस्मीति होति।
- (११) कथञ्च इमिना सियन्ति होति? कञ्चि धम्मं अवकारिं करित्वा रूपं...पे॰... वेदनं... सञ्जं... सङ्खारे... विञ्जाणं इमिना सियन्ति छन्दं पटिलभित, इमिना सियन्ति मानं पटिलभित, इमिना सियन्ति दिट्ठं पटिलभित। तस्मिं सित इमानि पपञ्चितानि होन्ति — इमिना इत्थं सियन्ति वा, इमिना एवं सियन्ति वा, इमिना अञ्जथा सियन्ति वा।
- (१२) कथञ्च इमिना इत्थं सियन्ति होति? इमिना खित्तयो सियन्ति वा, इमिना ब्राह्मणो सियन्ति वा, इमिना वेस्सो सियन्ति वा, इमिना सुद्दो सियन्ति वा, इमिना गहट्ठो सियन्ति वा, इमिना पब्बिजतो सियन्ति वा, इमिना देवो सियन्ति वा, इमिना मनुस्सो सियन्ति वा, इमिना रूपी सियन्ति वा, इमिना अरूपी सियन्ति वा, इमिना सञ्जी सियन्ति वा, इमिना असञ्जी सियन्ति वा, इमिना नेवसञ्जीनासञ्जी सियन्ति वा एवं इमिना इत्थं सियन्ति होति।
- (१३) कथञ्च इमिना एवं सियन्ति होति? परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खित्तयो इमिना तथाहं खित्तयो सियन्ति वा, यथा सो ब्राह्मणो इमिना तथाहं ब्राह्मणो सियन्ति वा...पे०... यथा सो नेवसञ्जीनासञ्जी इमिना तथाहं नेवसञ्जीनासञ्जी सियन्ति वा एवं इमिना एवं सियन्ति होति।

- (१४) कथञ्च इमिना अञ्जथा सियन्ति होति? परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खित्तयो इमिना नाहं तथा खित्तयो सियन्ति वा, यथा सो ब्राह्मणो इमिना नाहं तथा ब्राह्मणो सियन्ति वा...पे०... यथा सो नेवसञ्जीनासञ्जी इमिना नाहं तथा नेवसञ्जीनासञ्जी सियन्ति वा — एवं इमिना अञ्जथा सियन्ति होति।
- (१५) कथञ्च इमिना अपाहं सियन्ति होति? कञ्चि धम्मं अवकारिं करित्वा रूपं...पे॰... वेदनं... सञ्जं... सङ्खारे... विञ्ञाणं इमिना अपाहं सियन्ति छन्दं पटिलभित, इमिना अपाहं सियन्ति मानं पटिलभित, इमिना अपाहं सियन्ति दिट्ठं पटिलभित। तस्मिं सित इमानि पपञ्चितानि होन्ति इमिना अपाहं इत्थं सियन्ति वा, इमिना अपाहं एवं सियन्ति वा, इमिना अपाहं अञ्जथा सियन्ति वा।
- (१६) कथञ्च इमिना अपाहं इत्थं सियन्ति होति? इमिना अपाहं खत्तियो सियन्ति वा, इमिना अपाहं ब्राह्मणो सियन्ति वा, इमिना अपाहं वेस्सो सियन्ति वा, इमिना अपाहं सुद्दो सियन्ति वा, इमिना अपाहं पब्बिजितो सियन्ति वा, इमिना अपाहं देवो सियन्ति वा, इमिना अपाहं मनुस्सो सियन्ति वा, इमिना अपाहं रूपी सियन्ति वा, इमिना अपाहं अरूपी सियन्ति वा, इमिना अपाहं सञ्जी सियन्ति वा, इमिना अपाहं नेवसञ्जीनासञ्जी सियन्ति वा एवं इमिना अपाहं इत्थं सियन्ति होति।
- (१७) कथञ्च इमिना अपाहं एवं सियन्ति होति? परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खित्तयो इमिना अपाहं तथा खित्तयो सियन्ति वा, यथा सो ब्राह्मणो इमिना अपाहं तथा ब्राह्मणो सियन्ति वा...पे०... यथा सो नेवसञ्जीनासञ्जी इमिना अपाहं तथा नेवसञ्जीनासञ्जी सियन्ति वा — एवं इमिना अपाहं एवं सियन्ति होति।
- (१८) कथञ्च इमिना अपाहं अञ्जथा सियन्ति होति? परपुग्गलं उपनिधाय यथा सो खित्तयो इमिना अपाहं न तथा खित्तयो सियन्ति वा, यथा सो ब्राह्मणो इमिना अपाहं न तथा ब्राह्मणो सियन्ति वा...पे०... यथा सो नेवसञ्जीनासञ्जी इमिना अपाहं न तथा नेवसञ्जीनासञ्जी सियन्ति वा एवं इमिना अपाहं अञ्जथा सियन्ति होति।

इमानि अद्वारस तण्हाविचरितानि बाहिरस्स उपादाय।

इति इमानि अद्वारस तण्हाविचरितानि अज्झित्तकस्स उपादाय, इमानि अद्वारस तण्हाविचरितानि बाहिरस्स उपादाय, तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसिङ्खिपित्वा छत्तिंस तण्हाविचरितानि होन्ति। इति एवरूपानि अतीतानि छत्तिंस तण्हाविचरितानि, अनागतानि छत्तिंस तण्हाविचरितानि, पच्चुप्पन्नानि छत्तिंस तण्हाविचरितानि, तदेकज्झं अभिसञ्जूहित्वा अभिसिङ्खिपित्वा अद्वतण्हाविचरितसतं होति।

९७७. तत्थ कतमानि द्वासिट्ठ दिट्ठिगतानि ब्रह्मजाले वेय्याकरणे वृत्तानि भगवता? चत्तारो सस्सतवादा, चत्तारो एकच्चसस्सितिका, चत्तारो अन्तानिन्तिका, चत्तारो अमराविक्खेपिका, द्वे अधिच्चसमुप्पन्निका, सोळस सञ्जीवादा, अट्ठ असञ्जीवादा, अट्ठ नेवसञ्जीनासञ्जीवादा, सत्त उच्छेदवादा, पञ्च दिट्ठधम्मिनिब्बानवादा — इमानि द्वासिट्ठ दिट्ठिगतानि ब्रह्मजाले वेय्याकरणे वृत्तानि भगवताति।

खुद्दकवत्थुविभङ्गो निद्वितो।

# १८. धम्महदयविभङ्गो

### १. सब्बसङ्गाहिकवारो

९७८. कित खन्धा, कित आयतनानि, कित धातुयो, कित सच्चानि, कित इन्द्रियानि, कित हेतू, कित आहारा, कित फस्सा, कित वेदना, कित सञ्जा, कित चेतना, कित चित्तानि?

पञ्चक्खन्था, द्वादसायतनानि, अट्ठारस धातुयो, चत्तारि सच्चानि, बावीसितन्द्रियानि, नव हेतू, चत्तारो आहारा, सत्त फस्सा, सत्त वेदना, सत्त सञ्जा, सत्त चेतना, सत्त चित्तानि।

- ९७९. तत्थ कतमे पञ्चक्खन्था? रूपक्खन्थो, वेदनाक्खन्थो, सञ्जाक्खन्थो, सङ्खारक्खन्थो, विञ्जाणक्खन्थो इमे वुच्चन्ति ''पञ्चक्खन्था''।
- **९८०**. तत्थ कतमानि द्वादसायतनानि? चक्खायतनं, रूपायतनं, स्रोतायतनं, सद्दायतनं, घानायतनं, गन्धायतनं, जिव्हायतनं, रसायतनं, कायायतनं, फोट्ठब्बायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं इमानि वुच्चन्ति "द्वादसायतनानि"।
- **९८१**. तत्थ कतमा अट्ठारस धातुयो? चक्खुधातु, रूपधातु, चक्खुविञ्ञाणधातु, सोतधातु, सद्दधातु, सोतिवञ्ञाणधातु, घानधातु, गन्धधातु, घानविञ्ञाणधातु, जिव्हाधातु, रसधातु, जिव्हाविञ्ञाणधातु, कायधातु, फोट्ठब्बधातु, कायविञ्ञाणधातु, मनोधातु, धम्मधातु, मनोविञ्ञाणधातु इमा वुच्चन्ति "अट्ठारस धातुयो"।
- **९८२**. तत्थ कतमानि चत्तारि सच्चानि? दुक्खसच्चं, समुदयसच्चं, निरोधसच्चं, मग्गसच्चं इमानि वुच्चन्ति ''चत्तारि सच्चानि''।
- **९८३**. तत्थ कतमानि बावीसितन्द्रियानि? चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, कायिन्द्रियं, मिनिन्द्रियं, इत्थिन्द्रियं, पुरिसिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, सुखिन्द्रियं, दुक्खिन्द्रियं, सोमनिस्सिन्द्रियं, दोमनिस्सिन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियं, सिद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सितिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पञ्जिन्द्रियं, अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियं, अञ्जिन्द्रियं, अञ्जाताविन्द्रियं इमानि वुच्चिन्ति "बावीसितिन्द्रियानि"।
- **९८४**. तत्थ कतमे नव हेतू? तयो कुसलहेतू, तयो अकुसलहेतू, तयो अब्याकतहेतू।

  तत्थ कतमे तयो कुसलहेतू? अलोभो कुसलहेतु, अदोसो कुसलहेतु, अमोहो कुसलहेतु इमे तयो कुसलहेतू।

  तत्थ कतमे तयो अकुसलहेतू? लोभो अकुसलहेतु, दोसो अकुसलहेतु, मोहो अकुसलहेतु इमे तयो अकुसलहेतू।

  तत्थ कतमे तयो अब्याकतहेतू? कुसलानं वा धम्मानं विपाकतो किरियाब्याकतेसु वा धम्मेसु अलोभो, अदोसो,

  अमोहो इमे तयो अब्याकतहेतु। इमे वृच्चन्ति "नव हेतु"।
  - ९८५. तत्थ कतमे चत्तारो आहारा? कबळीकाराहारो [कबळिकारो आहारो (सी॰ स्या॰)], फस्साहारो,

मनोसञ्चेतनाहारो, विञ्ञाणाहारो – इमे वुच्चन्ति "चत्तारो आहारा"।

- **९८६**. तत्थ कतमे सत्त फस्सा? चक्खुसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, घानसम्फस्सो, जिव्हासम्फस्सो, कायसम्फस्सो, मनोधातुसम्फस्सो, मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो इमे वुच्चन्ति "सत्त फस्सा"।
- **९८७**. तत्थ कतमा सत्त वेदना? चक्खुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, घानसम्फस्सजा वेदना, जिव्हासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, मनोधातुसम्फस्सजा वेदना, मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सजा वेदना इमा वृच्चन्ति ''सत्त वेदना''।
- **९८८**. तत्थ कतमा सत्त सञ्जा? चक्खुसम्फरसजा सञ्जा, सोतसम्फरसजा सञ्जा, घानसम्फरसजा सञ्जा, जिव्हासम्फरसजा सञ्जा, कायसम्फरसजा सञ्जा, मनोधातुसम्फरसजा सञ्जा, मनोविञ्जाणधातुसम्फरसजा सञ्जा इमा वुच्चन्ति ''सत्त सञ्जा''।
- **९८९**. तत्थ कतमा सत्त चेतना? चक्खुसम्फरसजा चेतना, सोतसम्फरसजा चेतना, घानसम्फरसजा चेतना, जिव्हासम्फरसजा चेतना, कायसम्फरसजा चेतना, मनोधातुसम्फरसजा चेतना, मनोविञ्ञाणधातुसम्फरसजा चेतना इमा वुच्चन्ति "सत्त चेतना"।
- **९९०**. तत्थ कतमानि सत्त चित्तानि? चक्खुविञ्ञाणं, सोतविञ्ञाणं, घानविञ्ञाणं, जिव्हाविञ्ञाणं, कायविञ्ञाणं, मनोधातु, मनोविञ्ञाणधातु इमानि वुच्चन्ति ''सत्त चित्तानि''।

# २. उप्पत्तानुप्पत्तिवारो

#### १. कामधात्

**९९१**. कामधातुया कित खन्धा, कित आयतनानि, कित धातुयो, कित सच्चानि, कित इन्द्रियानि, कित हेतू, कित आहारा, कित फस्सा, कित वेदना, कित सञ्जा, कित चेतना, कित चित्तानि?

कामधातुया पञ्चक्खन्था, द्वादसायतनानि, अट्ठारस धातुयो, तीणि सच्चानि, बावीसितन्द्रियानि, नव हेतू, चत्तारो आहारा, सत्त फस्सा, सत्त वेदना, सत्त सञ्जा, सत्त चेतना, सत्त चित्तानि।

**९९२**. तत्थ कतमे कामधातुया पञ्चक्खन्धा? रूपक्खन्धो, वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, विञ्जाणक्खन्धो — इमे वुच्चन्ति ''कामधातुया पञ्चक्खन्धा''।

तत्थ कतमानि कामधातुया द्वादसायतनानि? चक्खायतनं, रूपायतनं, स्रोतायतनं, सद्दायतनं, घानायतनं, गन्धायतनं, जिव्हायतनं, रसायतनं, कायायतनं, फोट्ठब्बायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं — इमानि वुच्चन्ति "कामधातुया द्वादसायतनानि"।

तत्थ कतमा कामधातुया अट्ठारस धातुयो? चक्खुधातु, रूपधातु, चक्खुविञ्ञाणधातु, स्रोतधातु, सद्दधातु, स्रोतविञ्ञाणधातु, घानधातु, गन्धधातु, घानविञ्ञाणधातु, जिव्हाधातु, रसधातु, जिव्हाविञ्ञाणधातु, कायधातु, फोट्ठब्बधातु, कायविञ्ञाणधातु, मनोधातु, धम्मधातु, मनोविञ्ञाणधातु — इमा वुच्चिन्त ''कामधातुया अट्ठारस धातुयो''।

तत्थ कतमानि कामधातुया तीणि सच्चानि? दुक्खसच्चं, समुदयसच्चं, मग्गसच्चं — इमानि वुच्चन्ति ''कामधातुया तीणि सच्चानि''।

तत्थ कतमानि कामधातुया बावीसितिन्द्रियानि? चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं...पे॰... अञ्ञाताविन्द्रियं — इमानि वुच्चन्ति ''कामधातुया बावीसितिन्द्रियानि''।

तत्थ कतमे कामधातुया नव हेतू? तयो कुसलहेतू, तयो अकुसलहेतू, तयो अब्याकतहेतू...पे॰... इमे वुच्चिन्ति ''कामधातुया नव हेतू''।

तत्थ कतमे कामधातुया चत्तारो आहारा? कबळीकाराहारो, फस्साहारो, मनोसञ्चेतनाहारो, विञ्ञाणाहारो — इमे वुच्चन्ति ''कामधातुया चत्तारो आहारा''।

तत्थ कतमे कामधातुया सत्त फस्सा? चक्खुसम्फस्सो सोतसम्फस्सो, घानसम्फस्सो, जिव्हासम्फस्सो, कायसम्फस्सो, मनोधातुसम्फस्सो, मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो — इमे वुच्चिन्त "कामधातुया सत्त फस्सा"।

तत्थ कतमा कामधातुया सत्त वेदना? चक्खुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, घानसम्फस्सजा वेदना, जिव्हासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, मनोधातुसम्फस्सजा वेदना, मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सजा वेदना — इमा वृच्चित्त ''कामधातुया सत्त वेदना''।

तत्थ कतमा कामधातुया सत्त सञ्जा? चक्खुसम्फरसजा सञ्जा, सोतसम्फरसजा सञ्जा, घानसम्फरसजा सञ्जा, जिव्हासम्फरसजा सञ्जा, कायसम्फरसजा सञ्जा, मनोधातुसम्फरसजा सञ्जा, मनोविञ्जाणधातुसम्फरसजा सञ्जा — इमा वुच्चन्ति ''कामधातुया सत्त सञ्जा''।

तत्थ कतमा कामधातुया सत्त चेतना? चक्खुसम्फस्सजा चेतना, सोतसम्फस्सजा चेतना, घानसम्फस्सजा चेतना, जिव्हासम्फस्सजा चेतना, कायसम्फस्सजा चेतना, मनोधातुसम्फस्सजा चेतना, मनोधातुसम्फस्सजा चेतना, मनोधातुसम्फस्सजा चेतना, मनोधातुसम्फस्सजा चेतना — इमा वुच्चन्ति ''कामधातुया सत्त चेतना''।

तत्थ कतमानि कामधातुया सत्त चित्तानि? चक्खुविञ्ञाणं, सोतविञ्ञाणं, घानविञ्ञाणं, जिव्हाविञ्ञाणं, कायविञ्ञाणं, मनोधातु, मनोविञ्ञाणधातु — इमानि वुच्चन्ति ''कामधातुया सत्त चित्तानि''।

#### २. रूपधातु

९९३. रूपधातुया कित खन्धा, कित आयतना, कित धातुयो, कित सच्चानि, कित इन्द्रियानि...पे०... कित चित्तानि?

रूपधातुया पञ्चक्खन्धा, छ आयतनानि, नव धातुयो, तीणि सच्चानि, चुद्दसिन्द्रियानि, अट्ठ हेतू, तयो आहारा, चत्तारो फस्सा, चतस्सो वेदना, चतस्सो सञ्जा, चतस्सो चेतना, चत्तारि चित्तानि। **९९४**. तत्थ कतमे रूपधातुया पञ्चक्खन्धा? रूपक्खन्धो, वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, विञ्जाणक्खन्धो — इमे वुच्चन्ति ''रूपधातुया पञ्चक्खन्धा''।

तत्थ कतमानि रूपधातुया छ आयतनानि? चक्खायतनं, रूपायतनं, स्रोतायतनं, सद्दायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं — इमानि वुच्चन्ति ''रूपधातुया छ आयतनानि''।

तत्थ कतमा रूपधातुया नव धातुयो? चक्खुधातु, रूपधातु, चक्खुविञ्ञाणधातु, सोतधातु, सद्दधातु, सोतविञ्ञाणधातु, मनोधातु, धम्मधातु, मनोविञ्ञाणधातु — इमा वुच्चन्ति ''रूपधातुया नव धातुयो''।

तत्थ कतमानि रूपधातुया तीणि सच्चानि? दुक्खसच्चं, समुदयसच्चं, मग्गसच्चं — इमानि वुच्चिन्त "रूपधातुया तीणि सच्चानि"।

तत्थ कतमानि रूपधातुया चुद्दसिन्द्रियानि? चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं, मिनिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, सोमनिस्सिन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियं, सिद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सितिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पञ्जिन्द्रियं, अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियं, अञ्जिन्द्रियं, अञ्जाताविन्द्रियं — इमानि वुच्चिन्त ''रूपधातुया चुद्दसिन्द्रियानि''।

तत्थ कतमे रूपधातुया अट्ठ हेतू? तयो कुसलहेतू, द्वे अकुसलहेतू, तयो अब्याकतहेतू।

तत्थ कतमे तयो कुसलहेतू? अलोभो कुसलहेतु, अदोसो कुसलहेतु, अमोहो कुसलहेतु — इमे तयो कुसलहेतू।

तत्थ कतमे द्वे अकुसलहेतू? लोभो अकुसलहेतु, मोहो अकुसलहेतु — इमे द्वे अकुसलहेतू।

तत्थ कतमे तयो अब्याकतहेतू? कुसलानं वा धम्मानं विपाकतो किरियाब्याकतेसु वा धम्मेसु अलोभो, अदोसो, अमोहो — इमे तयो अब्याकतहेतू। इमे वुच्चन्ति रूपधातुया अट्ठ हेतू।

तत्थ कतमे रूपधातुया तयो आहारा? फस्साहारो, मनोसञ्चेतनाहारो, विञ्ञाणाहारो — इमे वुच्चिन्त ''रूपधातुया तयो आहारा''।

तत्थ कतमे रूपधातुया चत्तारो फस्सा? चक्खुसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, मनोधातुसम्फस्सो, मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो — इमे वुच्चन्ति "रूपधातुया चत्तारो फस्सा"।

तत्थ कतमा रूपधातुया चतस्सो वेदना...पे॰... चतस्सो सञ्जा...पे॰... चतस्सो चेतना...पे॰... चत्तारि चित्तानि? चक्खुविञ्ञाणं, सोतविञ्ञाणं, मनोधातु, मनोविञ्ञाणधातु — इमानि वुच्चन्ति ''रूपधातुया चत्तारि चित्तानि''।

### ३. अरूपधातु

९९५. अरूपधातुया कति खन्धा...पे०... कति चित्तानि?

अरूपधातुया चत्तारो खन्धा, द्वे आयतनानि, द्वे धातुयो, तीणि सच्चानि, एकादिसन्द्रियानि, अट्ठ हेतू, तयो आहारा,

एको फस्सो, एका वेदना, एका सञ्जा, एका चेतना, एकं चित्तं।

**९९६**. तत्थ कतमे अरूपधातुया चत्तारो खन्धा? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, विञ्जाणक्खन्धो — इमे वुच्चन्ति ''अरूपधातुया चत्तारो खन्धा''।

तत्थ कतमानि अरूपधातुया द्वे आयतनानि? मनायतनं, धम्मायतनं — इमानि वुच्चन्ति ''अरूपधातुया द्वे आयतनानि''।

तत्थ कतमा अरूपधातुया द्वे धातुयो? मनोविञ्ञाणधातु, धम्मधातु — इमा वुच्चन्ति "अरूपधातुया द्वे धातुयो"।

तत्थ कतमानि अरूपधातुया तीणि सच्चानि? दुक्खसच्चं, समुदयसच्चं, मग्गसच्चं — इमानि वुच्चिन्ति "अरूपधातुया तीणि सच्चानि"।

तत्थ कतमानि अरूपधातुया एकादसिन्द्रियानि? मनिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, सोमनिस्सिन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियं, सिद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सितिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पञ्जिन्द्रियं, अञ्जाताविन्द्रियं — इमानि वुच्चिन्त "अरूपधातुया एकादिसिन्द्रियानि"।

तत्थ कतमे अरूपधातुया अड्ठ हेतू? तयो कुसलहेतू, द्वे अकुसलहेतू, तयो अब्याकतहेतू...पे॰... इमे वुच्चन्ति "अरूपधातुया अड्ठ हेतू"।

तत्थ कतमे अरूपधातुया तयो आहारा? फस्साहारो, मनोसञ्चेतनाहारो, विञ्ञाणाहारो — इमे वुच्चिन्त "अरूपधातुया तयो आहारा"।

तत्थ कतमो अरूपधातुया एको फस्सो? मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो — अयं वुच्चित "अरूपधातुया एको फस्सो"।

तत्थ कतमा अरूपधातुया एका वेदना...पे॰... एका सञ्जा...पे॰... एका चेतना...पे॰... एकं चित्तं? मनोविञ्जाणधातु — इदं वुच्चित ''अरूपधातुया एकं चित्तं''।

#### ४. अपरियापन्नं

९९७. अपरियापन्ने कति खन्धा...पे०... कति चित्तानि?

अपरियापन्ने चत्तारो खन्धा, द्वे आयतनानि, द्वे धातुयो, द्वे सच्चानि, द्वादिसन्द्रियानि, छ हेतू, तयो आहारा, एको फस्सो, एका वेदना, एका सञ्जा, एका चेतना, एकं चित्तं।

**९९८**. तत्थ कतमे अपरियापन्ने चत्तारो खन्धा? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, विञ्जाणक्खन्धो — इमे वुच्चन्ति "अपरियापन्ने चत्तारो खन्धा"।

तत्थ कतमानि अपरियापन्ने द्वे आयतनानि? मनायतनं, धम्मायतनं – इमानि वृच्चन्ति "अपरियापन्ने द्वे

आयतनानि''।

तत्थ कतमा अपरियापन्ने द्वे धातुयो? मनोविञ्ञाणधातु, धम्मधातु — इमा वुच्चन्ति ''अपरियापन्ने द्वे धातुयो''। तत्थ कतमानि अपरियापन्ने द्वे सच्चानि? मग्गसच्चं, निरोधसच्चं — इमानि वुच्चन्ति ''अपरियापन्ने द्वे सच्चानि''।

तत्थ कतमानि अपरियापन्ने द्वादिसन्द्रियानि? मिनिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, सोमनिस्सिन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियं, सिद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सितिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पञ्जिन्द्रियं, अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियं, अञ्जिन्द्रियं, अञ्जाताविन्द्रियं — इमानि वुच्चिन्ति "अपरियापन्ने द्वादिसिन्द्रियानि"।

तत्थ कतमे अपरियापन्ने छ हेतू? तयो कुसलहेतू, तयो अब्याकतहेतू।

तत्थ कतमे तयो कुसलहेतू? अलोभो कुसलहेतु, अदोसो कुसलहेतु, अमोहो कुसलहेतु — इमे तयो कुसलहेतू।

तत्थ कतमे तयो अब्याकतहेतू? कुसलानं धम्मानं विपाकतो अलोभो, अदोसो, अमोहो — इमे तयो अब्याकतहेतू। इमे वुच्चन्ति "अपरियापन्ने छ हेतू"।

तत्थ कतमे अपरियापन्ने तयो आहारा? फस्साहारो, मनोसञ्चेतनाहारो, विञ्ञाणाहारो — इमे वुच्चिन्त ''अपरियापन्ने तयो आहारा''।

तत्थ कतमो अपरियापन्ने एको फस्सो? मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो — अयं वुच्चति ''अपरियापन्ने एको फस्सो''।

तत्थ कतमा अपरियापन्ने एका वेदना...पे॰... एका सञ्जा...पे॰... एका चेतना...पे॰... एकं चित्तं? मनोविञ्जाणधातु — इदं वुच्चित ''अपरियापन्ने एकं चित्तं''।

# ३. परियापन्नापरियापन्नवारो

### १. कामधातु

**९९९**. पञ्चन्नं खन्धानं कित कामधातुपरियापन्ना, कित न कामधातुपरियापन्ना...पे०... सत्तन्नं चित्तानं कित कामधातुपरियापन्ना, कित न कामधातुपरियापन्ना?

**१०००**. रूपक्खन्थो कामधातुपरियापन्नो; चत्तारो खन्धा सिया कामधातुपरियापन्ना, सिया न कामधातुपरियापन्ना। दसायतना कामधातुपरियापन्ना; द्वे आयतना सिया कामधातुपरियापन्ना, सिया न कामधातुपरियापन्ना। सोळस धातुयो कामधातुपरियापन्ना; द्वे धातुयो सिया कामधातुपरियापन्ना, सिया न कामधातुपरियापन्ना।

समुदयसच्चं कामधातुपरियापन्नं; द्वे सच्चा न कामधातुपरियापन्ना; दुक्खसच्चं सिया कामधातुपरियापन्नं, सिया न कामधातुपरियापन्नं। दिसन्द्रिया कामधातुपरियापन्नाः; तीणिन्द्रिया न कामधातुपरियापन्नाः; निवन्द्रिया सिया कामधातुपरियापन्नाः, सिया न कामधातुपरियापन्ना ।

तयो अकुसलहेतू कामधातुपरियापन्ना; छ हेतू सिया कामधातुपरियापन्ना, सिया न कामधातुपरियापन्ना।
कबळीकारो आहारो कामधातुपरियापन्नो; तयो आहारा सिया कामधातुपरियापन्ना, सिया न कामधातुपरियापन्ना।
छ फस्सा कामधातुपरियापन्ना; मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो सिया कामधातु परियापन्नो, सिया न
कामधातुपरियापन्नो।

छ वेदना...पे॰... छ सञ्जा... छ चेतना... छ चित्ता कामधातुपरियापन्ना; मनोविञ्ञाणधातु सिया कामधातुपरियापन्ना, सिया न कामधातुपरियापन्ना।

#### २. रूपधातु

**१००१**. पञ्चन्नं खन्धानं कित रूपधातुपरियापन्ना, कित न रूपधातुपरियापन्ना ...पे०... सत्तन्नं चित्तानं कित रूपधातुपरियापन्ना, कित न रूपधातुपरियापन्ना?

१००२. रूपक्खन्धो न रूपधातुपरियापन्नो; चत्तारो खन्धा सिया रूपधातुपरियापन्ना, सिया न रूपधातुपरियापन्ना। दसायतना न रूपधातुपरियापन्ना; द्वे आयतना सिया रूपधातुपरियापन्ना, सिया न रूपधातुपरियापन्ना। सोळस धातुयो न रूपधातुपरियापन्ना; द्वे धातुयो सिया रूपधातुपरियापन्ना, सिया न रूपधातुपरियापन्ना। तीणि सच्चानि न रूपधातुपरियापन्ना; दुक्खसच्चं सिया रूपधातुपरियापन्नं, सिया न रूपधातुपरियापन्नं। तेरिसिन्द्रिया न रूपधातुपरियापन्ना; निवन्द्रिया सिया रूपधातुपरियापन्ना, सिया न रूपधातुपरियापन्ना। तयो अकुसलहेतू न रूपधातुपरियापन्ना; छ हेतू सिया रूपधातुपरियापन्ना, सिया न रूपधातुपरियापन्ना। कबळीकारो आहारो न रूपधातुपरियापन्नो; तयो आहारा सिया रूपधातुपरियापन्ना, सिया न रूपधातुपरियापन्ना। छ फस्सा न रूपधातुपरियापन्ना; मनोविञ्जाणधातुसम्फस्सो सिया रूपधातुपरियापन्नो, सिया न रूपधातुपरियापन्नो। छ वेदना...पे०... छ सञ्जा... छ चेतना... छ चित्ता न रूपधातुपरियापन्ना; मनोविञ्जाणधातु सिया रूपधातुपरियापन्ना, सिया न रूपधातुपरियापन्ना, सिया न रूपधातुपरियापन्ना।

#### ३. अरूपधात्

१००३. पञ्चन्नं खन्धानं कति अरूपधातुपरियापन्ना, कति न अरूपधातुपरियापन्ना...पे०... सत्तन्नं चित्तानं कति

अरूपधातुपरियापन्ना, कति न अरूपधातुपरियापन्ना?

१००४. रूपक्खन्थो न अरूपधातुपरियापन्नो; चत्तारो खन्धा सिया अरूपधातुपरियापन्ना, सिया न अरूपधातुपरियापन्ना।

दसायतना न अरूपधातुपरियापन्ना; द्वे आयतना सिया अरूपधातुपरियापन्ना, सिया न अरूपधातुपरियापन्ना। सोळस धातुयो न अरूपधातुपरियापन्ना; द्वे धातुयो सिया अरूपधातुपरियापन्ना, सिया न अरूपधातुपरियापन्ना। तीणि सच्चानि न अरूपधातुपरियापन्नानि।

दुक्खसच्चं सिया अरूपधातुपरियापन्नं, सिया न अरूपधातुपरियापन्नं।

चुद्दिसिन्द्रिया न अरूपधातुपरियापन्ना; अड्डिन्द्रिया सिया अरूपधातुपरियापन्ना, सिया न अरूपधातुपरियापन्ना। तयो अकुसलहेतू न अरूपधातुपरियापन्ना; छ हेतू सिया अरूपधातुपरियापन्ना, सिया न अरूपधातुपरियापन्ना।

कबळीकारो आहारो न अरूपधातुपरियापन्नो; तयो आहारा सिया अरूपधातुपरियापन्ना, सिया न अरूपधातुपरियापन्ना।

छ फस्सा न अरूपधातुपरियापन्ना; मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो सिया अरूपधातुपरियापन्नो, सिया न अरूपधातुपरियापन्नो।

छ वेदना...पे॰... छ सञ्ञा ... छ चेतना... छ चित्ता न अरूपधातुपरियापन्ना; मनोविञ्ञाणधातु सिया अरूपधातुपरियापन्ना, सिया न अरूपधातुपरियापन्ना।

#### ४. परियापन्नापरियापन्नं

**१००५**. पञ्चन्नं खन्धानं कित परियापन्ना, कित अपरियापन्ना...पे०... सत्तन्नं चित्तानं कित परियापन्ना, कित अपरियापन्ना?

१००६. रूपक्खन्धो परियापन्नो; चत्तारो खन्धा सिया परियापन्ना, सिया अपरियापन्ना।

दसायतना परियापन्ना; द्वे आयतना सिया परियापन्ना, सिया अपरियापन्ना।

सोळस धातुयो परियापन्ना; द्वे धातुयो सिया परियापन्ना, सिया अपरियापन्ना।

द्वे सच्चा परियापन्नाः द्वे सच्चा अपरियापन्ना।

दिसन्द्रिया परियापन्ना, तीणिन्द्रिया अपरियापन्ना; निवन्द्रिया सिया परियापन्ना, सिया अपरियापन्ना।

तयो अकुसलहेतू परियापन्ना; छ हेतू सिया परियापन्ना, सिया अपरियापन्ना।
कबळीकारो आहारो परियापन्नो; तयो आहारा सिया परियापन्ना, सिया अपरियापन्ना।
छ फस्सा परियापन्ना; मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो सिया परियापन्नो, सिया अपरियापन्नो।

छ वेदना...पे॰... छ सञ्जा... छ चेतना... छ चित्ता परियापन्ना; मनोविञ्जाणधातु सिया परियापन्ना, सिया अपरियापन्ना।

#### ४. धम्मदस्सनवारो

### १. कामधातु

१००७. कामधातुया उपपत्तिक्खणे कति खन्धा पातुभवन्ति...पे०... कति चित्तानि पातुभवन्ति?

कामधातुया उपपित्तक्खणे सब्बेसं पञ्चक्खन्धा पातुभवन्ति; कस्सचि एकादसायतनानि पातुभवन्ति; कस्सचि दसायतनानि पातुभवन्ति; कस्सचि अपरानि दसायतनानि पातुभवन्ति; कस्सचि नवायतनानि पातुभवन्ति; कस्सचि सत्तायतनानि पातुभवन्ति; कस्सचि एकादस धातुयो पातुभवन्ति; कस्सचि दस धातुयो पातुभवन्ति; कस्सचि अपरा दस धातुयो पातुभवन्ति; कस्सचि नव धातुयो पातुभवन्ति; कस्सचि सत्त धातुयो पातुभवन्ति; सब्बेसं एकं सच्चं पातुभवित्ति; कस्सचि चुद्दिसिन्द्रियानि पातुभवन्ति; कस्सचि तेरिसिन्द्रियानि पातुभवन्ति; कस्सचि अपरानि तेरिसिन्द्रियानि पातुभवन्ति; कस्सचि अपरानि नविन्द्रियानि पातुभवन्ति; कस्सचि अपरानि नविन्द्रियानि पातुभवन्ति; कस्सचि अपरानि नविन्द्रियानि पातुभवन्ति; कस्सचि अपरानि अद्विन्द्रियानि पातुभवन्ति; कस्सचि अपरानि अद्विन्द्रियानि पातुभवन्ति; कस्सचि तयो हेतू पातुभवन्ति; कस्सचि एञ्चिन्द्रियानि पातुभवन्ति; कस्सचि चत्तारिन्द्रियानि पातुभवन्ति; कस्सचि तयो हेतू पातुभवन्ति; कस्सचि हेतू पातुभवन्ति; कस्सचि [केचि (स्या॰)] अहेतुका पातुभवन्ति; सब्बेसं चत्तारो आहारा पातुभवन्ति; सब्बेसं एको फस्सो पातुभविति; सब्बेसं एको क्रसचि ।

१००८. कामधातुया उपपत्तिक्खणे सब्बेसं कतमे पञ्चक्खन्धा पातुभवन्ति? रूपक्खन्धो...पे॰... विञ्ञाणक्खन्धो — कामधातुया उपपत्तिक्खणे सब्बेसं इमे पञ्चक्खन्धा पातुभवन्ति।

**१००९**. कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स एकादसायतनानि पातुभवन्ति? कामावचरानं देवानं, पठमकप्पिकानं मनुस्सानं, ओपपातिकानं पेतानं, ओपपातिकानं असुरानं, ओपपातिकानं तिरच्छानगतानं, नेरियकानं पिरपुण्णायतनानं उपपित्तक्खणे एकादसायतनानि पातुभवन्ति — चक्खायतनं, रूपायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, गन्धायतनं, जिव्हायतनं, रसायतनं, कायायतनं, फोट्ठब्बायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं। कामधातुया उपपित्तक्खणे एतेसं इमानि एकादसायतनानि पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स दसायतनानि पातुभवन्ति? ओपपातिकानं पेतानं, ओपपातिकानं असुरानं, ओपपातिकानं तिरच्छानगतानं नेरियकानं, जच्चन्धानं उपपत्तिक्खणे दसायतनानि पातुभवन्ति — रूपायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, गन्धायतनं, जिव्हायतनं, रसायतनं, कायायतनं, फोट्ठब्बायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं। कामधातुया

# उपपत्तिक्खणे एतेसं इमानि दसायतनानि पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स अपरानि दसायतनानि पातुभवन्ति? ओपपातिकानं पेतानं, ओपपातिकानं असुरानं, ओपपातिकानं तिरच्छानगतानं नेरियकानं, जच्चबिधरानं उपपत्तिक्खणे दसायतनानि पातुभवन्ति — चक्खायतनं, रूपायतनं, घानायतनं, गन्धायतनं, जिव्हायतनं, रसायतनं, कायायतनं, फोट्ठब्बायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमानि दसायतनानि पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स नवायतनानि पातुभवन्ति? ओपपातिकानं पेतानं, ओपपातिकानं असुरानं, ओपपातिकानं तिरच्छानगतानं नेरियकानं, जच्चन्धबिधरानं उपपत्तिक्खणे नवायतनानि पातुभवन्ति — रूपायतनं, घानायतनं, गन्धायतनं, जिव्हायतनं, रसायतनं, कायायतनं, फोट्ठब्बायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमानि नवायतनानि पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स सत्तायतनानि पातुभवन्ति? गब्भसेय्यकानं सत्तानं उपपत्तिक्खणे सत्तायतनानि पातुभवन्ति — रूपायतनं, गन्धायतनं, रसायतनं, कायायतनं, फोट्ठब्बायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमानि सत्तायतनानि पातुभवन्ति।

**१०१०**. कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स एकादस धातुयो पातुभवन्ति? कामावचरानं देवानं, पठमकप्पिकानं मनुस्सानं, ओपपातिकानं पेतानं, ओपपातिकानं असुरानं, ओपपातिकानं तिरच्छानगतानं नेरियकानं पिरपुण्णायतनानं उपपित्तक्खणे एकादस धातुयो पातुभवन्ति — चक्खुधातु, रूपधातु, सोतधातु, घानधातु, गन्धधातु, जिव्हाधातु, रसधातु, कायधातु, फोट्ठब्बधातु, मनोविञ्ञाणधातु, धम्मधातु। कामधातुया उपपित्तक्खणे एतेसं इमा एकादस धातुयो पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स दस धातुयो पातुभवन्ति? ओपपातिकानं पेतानं, ओपपातिकानं असुरानं, ओपपातिकानं तिरच्छानगतानं नेरियकानं, जच्चन्धानं उपपत्तिक्खणे दस धातुयो पातुभवन्ति — रूपधातु, सोतधातु, घानधातु, गन्धधातु, जिव्हाधातु, रसधातु, कायधातु, फोट्ठब्बधातु, मनोविञ्ञाणधातु, धम्मधातु। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमा दस धातुयो पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स अपरा दस धातुयो पातुभवन्ति? ओपपातिकानं पेतानं, ओपपातिकानं असुरानं, ओपपातिकानं तिरच्छानगतानं नेरियकानं, जच्चबिधरानं उपपत्तिक्खणे दस धातुयो पातुभवन्ति — चक्खुधातु, रूपधातु, घानधातु, गन्धधातु, जिव्हाधातु, रसधातु, कायधातु, फोट्ठब्बधातु, मनोविञ्ञाणधातु, धम्मधातु। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमा दस धातुयो पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स नव धातुयो पातुभवन्ति? ओपपातिकानं पेतानं, ओपपातिकानं असुरानं, ओपपातिकानं तिरच्छानगतानं नेरियकानं, जच्चन्धबिधरानं उपपत्तिक्खणे नव धातुयो पातुभवन्ति — रूपधातु, घानधातु, गन्धधातु, जिव्हाधातु, रसधातु, कायधातु, फोट्ठब्बधातु, मनोविञ्ञाणधातु, धम्मधातु। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमा नव धातुयो पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स सत्त धातुयो पातुभवन्ति? गब्भसेय्यकानं सत्तानं उपपत्तिक्खणे सत्त धातुयो

पातुभवन्ति — रूपधातु, गन्धधातु, रसधातु, कायधातु, फोट्ठब्बधातु, मनोविञ्ञाणधातु, धम्मधातु । कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमा सत्त धातुयो पातुभवन्ति ।

**१०११**. कामधातुया उपपत्तिक्खणे सब्बेसं कतमं एकं सच्चं पातुभवित? दुक्खसच्चं — कामधातुया उपपत्तिक्खणे सब्बेसं इदं एकं सच्चं पातुभवित।

१०१२. कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स चुद्दसिन्द्रियानि पातुभवन्ति? कामावचरानं देवानं, सहेतुकानं जाणसम्पयुत्तानं उपपत्तिक्खणे चुद्दसिन्द्रियानि पातुभवन्ति — चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, कायिन्द्रियं, मिनिन्द्रियं, इत्थिन्द्रियं वा पुरिसिन्द्रियं वा, जीवितिन्द्रियं, सोमनिस्सिन्द्रियं वा उपेक्खिन्द्रियं वा, सिद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सितिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पञ्जिन्द्रियं। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमानि चुद्दसिन्द्रियानि पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स तेरिसन्द्रियानि पातुभवन्ति? कामावचरानं देवानं सहेतुकानं ञाणविप्पयुत्तानं उपपित्तक्खणे तेरिसन्द्रियानि पातुभवन्ति — चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, कायिन्द्रियं, मिनिन्द्रियं, इत्थिन्द्रियं वा पुरिसिन्द्रियं वा, जीवितिन्द्रियं, सोमनिस्सिन्द्रियं वा उपेक्खिन्द्रियं वा, सिद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सितिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमानि तेरिसिन्द्रियानि पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपित्तक्खणे कस्स अपरानि तेरिसिन्द्रियानि पातुभवन्ति? पठमकप्पिकानं मनुस्सानं सहेतुकानं ञाणसम्पयुत्तानं उपपित्तक्खणे तेरिसिन्द्रियानि पातुभवन्ति — चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, कायिन्द्रियं, मिनिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, सोमनिस्सिन्द्रियं वा उपेक्खिन्द्रियं वा, सिद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सितिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पञ्जिन्द्रियं। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमानि तेरिसिन्द्रियानि पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स द्वादिसन्द्रियानि पातुभवन्ति? पठमकप्पिकानं मनुस्सानं सहेतुकानं ञाणविप्पयुत्तानं उपपित्तिक्खणे द्वादिसन्द्रियानि पातुभवन्ति — चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, कायिन्द्रियं, मिनिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, सोमनिस्सिन्द्रियं वा उपेक्खिन्द्रियं वा, सिद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सितिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमानि द्वादिसिन्द्रियानि पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपित्तक्खणे कस्स दिसन्द्रियानि पातुभवन्ति? गब्भसेय्यकानं सत्तानं सहेतुकानं ञाणसम्पयुत्तानं उपपित्तक्खणे दिसन्द्रियानि पातुभवन्ति — कायिन्द्रियं, मिनन्द्रियं, इत्थिन्द्रियं वा पुरिसिन्द्रियं वा, जीवितिन्द्रियं, सोमनिस्सिन्द्रियं वा उपेक्खिन्द्रियं वा, सिद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सितिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पञ्जिन्द्रियं। कामधातुया उपपित्तक्खणे एतेसं इमानि दिसिन्द्रियानि पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स निविन्द्रियानि पातुभविन्ति? गब्भसेय्यकानं सत्तानं सहेतुकानं ञाणिवप्पयुत्तानं उपपित्तिक्खणे निविन्द्रियानि पातुभविन्ति — कायिन्द्रियं, मिनिन्द्रियं, इत्थिन्द्रियं वा पुरिसिन्द्रियं वा, जीवितिन्द्रियं, सोमनिस्सिन्द्रियं वा उपेक्खिन्द्रियं वा, सिद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सितिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमानि निविन्द्रियानि पातुभविन्ति।

कामधात्या उपपत्तिक्खणे कस्स अपरानि निवन्द्रियानि पातुभवन्ति? ओपपातिकानं पेतानं, ओपपातिकानं असुरानं,

ओपपातिकानं तिरच्छानगतानं नेरियकानं परिपुण्णायतनानं उपपत्तिक्खणे निवन्द्रियानि पातुभवन्ति — चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, काियन्द्रियं, मिनिन्द्रियं, इत्थिन्द्रियं वा पुरिसिन्द्रियं वा, जीवितिन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियं। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमािन निवन्द्रियािन पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स अहिन्द्रियानि पातुभवन्ति? ओपपातिकानं पेतानं, ओपपातिकानं असुरानं, ओपपातिकानं तिरच्छानगतानं नेरियकानं, जच्चन्धानं उपपत्तिक्खणे अहिन्द्रियानि पातुभवन्ति — सोतिन्द्रियं, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, काियन्द्रियं, मिनिन्द्रियं, इत्थिन्द्रियं वा पुरिसिन्द्रियं वा, जीिवितिन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियं। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमािन अहिन्द्रियािन पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स अपरानि अद्विन्द्रियानि पातुभवन्ति? ओपपातिकानं पेतानं, ओपपातिकानं असुरानं, ओपपातिकानं तिरच्छानगतानं नेरियकानं, जच्चबिधरानं उपपत्तिक्खणे अद्विन्द्रियानि पातुभवन्ति — चक्खुन्द्रियं, घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, काियन्द्रियं मिनिन्द्रियं, इत्थिन्द्रियं वा पुरिसिन्द्रियं वा, जीिवितिन्द्रियं, उपेिक्खिन्द्रियं। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमानि अद्विन्द्रियानि पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स सित्तिन्द्रियानि पातुभवन्ति? ओपपातिकानं पेतानं, ओपपातिकानं असुरानं, ओपपातिकानं तिरच्छानगतानं नेरियकानं, जच्चन्धबिधरानं उपपत्तिक्खणे सित्तिन्द्रियानि पातुभवन्ति — घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, कायिन्द्रियं, मिनिन्द्रियं, इत्थिन्द्रियं वा पुरिसिन्द्रियं वा, जीवितिन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियं। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमानि सित्तिन्द्रियानि पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स पञ्चिन्द्रियानि पातुभवन्ति? गब्भसेय्यकानं सत्तानं अहेतुकानं, ठपेत्वा नपुंसकानं, उपपत्तिक्खणे पञ्चिन्द्रियानि पातुभवन्ति — कायिन्द्रियं, मिनिन्द्रियं, इत्थिन्द्रियं वा पुरिसिन्द्रियं वा, जीवितिन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियं। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमानि पञ्चिन्द्रियानि पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स चत्तारिन्द्रियानि पातुभवन्ति? गब्धसेय्यकानं सत्तानं अहेतुकानं, नपुंसकानं उपपत्तिक्खणे चत्तारिन्द्रियानि पातुभवन्ति — कायिन्द्रियं, मिनन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियं। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमानि चत्तारिन्द्रियानि पातुभवन्ति।

**१०१३**. कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स तयो हेतू पातुभवन्ति? कामावचरानं देवानं, पठमकप्पिकानं मनुस्सानं, गब्भसेय्यकानं सत्तानं सहेतुकानं ञाणसम्पयुत्तानं उपपत्तिक्खणे तयो हेतू पातुभवन्ति — अलोभो विपाकहेतु, अदोसो विपाकहेतु, अमोहो विपाकहेतु। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमे तयो हेतू पातुभवन्ति।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्स द्वे हेतू पातुभवन्ति? कामावचरानं देवानं, पठमकप्पिकानं मनुस्सानं, गब्भसेय्यकानं सत्तानं सहेतुकानं ञाणविप्पयुत्तानं उपपत्तिक्खणे द्वे हेतू पातुभवन्ति — अलोभो विपाकहेतु, अदोसो विपाकहेतु। कामधातुया उपपत्तिक्खणे एतेसं इमे द्वे हेतू पातुभवन्ति। अवसेसानं सत्तानं [अवसेसा सत्ता (?)] अहेतुका पातुभवन्ति।

**१०१४**. कामधातुया उपपत्तिक्खणे सब्बेसं कतमे चत्तारो आहारा पातुभवन्ति । कबळीकारो आहारो, फस्साहारो, मनोसञ्चेतनाहारो, विञ्ञाणाहारो — कामधातुया उपपत्तिक्खणे सब्बेसं इमे चत्तारो आहारा पातुभवन्ति ।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे सब्बेसं कतमो एको फस्सो पातुभवित? मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो — कामधातुया उपपत्तिक्खणे सब्बेसं अयं एको फस्सो पातुभवित।

कामधातुया उपपत्तिक्खणे सब्बेसं कतमा एका वेदना ... एका सञ्जा... एका चेतना... एकं चित्तं पातुभवित? मनोविञ्जाणधातु — कामधातुया उपपत्तिक्खणे सब्बेसं इदं एकं चित्तं पातुभवित ।

#### २. रूपधातु

१०१५. रूपधातुया उपपत्तिक्खणे कति खन्धा पातुभवन्ति...पे०... कति चित्तानि पातुभवन्ति?

रूपधातुया उपपत्तिक्खणे, ठपेत्वा असञ्जसत्तानं देवानं, पञ्चक्खन्धा पातुभवन्ति, पञ्चायतनानि पातुभवन्ति, पञ्च धातुयो पातुभवन्ति, एकं सच्चं पातुभवित, दिसन्द्रियानि पातुभवन्ति, तयो हेतू पातुभवन्ति, तयो आहारा पातुभवन्ति, एको फस्सो पातुभविति, एका वेदना... एका सञ्जा... एका चेतना... एकं चित्तं पातुभविति।

**१०१६**. रूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमे पञ्चक्खन्धा पातुभवन्ति? रूपक्खन्धो, वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्घारक्खन्धो, विञ्ञाणक्खन्धो — रूपधातुया उपपत्तिक्खणे इमे पञ्चक्खन्धा पातुभवन्ति।

रूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमानि पञ्चायतनानि पातुभवन्ति? चक्खायतनं, रूपायतनं, सोतायतनं, मनायतनं, धम्मायतनं — रूपधातुया उपपत्तिक्खणे इमानि पञ्चायतनानि पातुभवन्ति।

रूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमा पञ्च धातुयो पातुभवन्ति? चक्खुधातु, रूपधातु, स्रोतधातु, मनोविञ्ञाणधातु, धम्मधातु — रूपधातुया उपपत्तिक्खणे इमा पञ्च धातुयो पातुभवन्ति।

रूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमं एकं सच्चं पातुभवित? दुक्खसच्चं — रूपधातुया उपपत्तिक्खणे इदं एकं सच्चं पातुभवित।

रूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमानि दिसन्द्रियानि पातुभवन्ति? चक्खुन्द्रियं, सोतिन्द्रियं, मिनन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, सोमनस्सिन्द्रियं वा उपेक्खिन्द्रियं वा, सद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सितन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पञ्जिन्द्रियं — रूपधातुया उपपत्तिक्खणे इमानि दिसन्द्रियानि पातुभवन्ति।

रूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमे तयो हेतू पातुभवन्ति? अलोभो विपाकहेतु, अदोसो विपाकहेतु, अमोहो विपाकहेतु — रूपधातुया उपपत्तिक्खणे इमे तयो हेतू पातुभवन्ति।

रूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमे तयो आहारा पातुभवन्ति? फस्साहारो, मनोसञ्चेतनाहारो, विञ्ञाणाहारो — रूपधातुया उपपत्तिक्खणे इमे तयो आहारा पातुभवन्ति।

रूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमो एको फस्सो पातुभवति? मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो — रूपधातुया उपपत्तिक्खणे अयं एको फस्सो पातुभवति। रूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमा एका वेदना... एका सञ्जा... एका चेतना... एकं चित्तं पातुभवित? मनोविञ्ञाणधातु — रूपधातुया उपपत्तिक्खणे इदं एकं चित्तं पातुभवित।

#### ३. असञ्जसत्ता

१०१७. असञ्जसत्तानं देवानं उपपत्तिकखणे कति खन्धा पातुभवन्ति...पे०... कति चित्तानि पातुभवन्ति?

असञ्जसत्तानं देवानं उपपित्तक्खणे एको खन्धो पातुभवित — रूपक्खन्धो; द्वे आयतनानि पातुभविन्ति — रूपायतनं, धम्मायतनं; द्वे धातुयो पातुभविन्ति — रूपधातु, धम्मधातु; एकं सच्चं पातुभविति — दुक्खसच्चं; एकिन्द्रियं पातुभविति — रूपजीवितिन्द्रियं। असञ्जसत्ता देवा अहेतुका अनाहारा अफस्सका अवेदनका असञ्जका अचेतनका अचित्तका पातुभविन्त।

#### ४. अरूपधात्

१०१८. अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे कति खन्धा पातुभवन्ति...पे०... कति चित्तानि पातुभवन्ति?

अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे चत्तारो खन्धा पातुभवन्ति, द्वे आयतनानि पातुभवन्ति, द्वे धातुयो पातुभवन्ति, एकं सच्चं पातुभविति, अद्विन्द्रियानि पातुभवन्ति, तयो हेतू पातुभवन्ति, तयो आहारा पातुभवन्ति, एको फस्सो पातुभविति, एका वेदना... एका सञ्जा... एका चेतना... एकं चित्तं पातुभविति।

**१०१९**. अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमे चत्तारो खन्धा पातुभवन्ति? वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, विञ्ञाणक्खन्धो — अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे इमे चत्तारो खन्धा पातुभवन्ति ।

अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमानि द्वे आयतनानि पातुभवन्ति? मनायतनं, धम्मायतनं — अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे इमानि द्वे आयतनानि पातुभवन्ति।

अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमा द्वे धातुयो पातुभवन्ति? मनोविञ्ञाणधातु, धम्मधातु — अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे इमा द्वे धातुयो पातुभवन्ति ।

अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमं एकं सच्चं पातुभवति? दुक्खसच्चं — अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे इदं एकं सच्चं पातुभवति।

अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमानि अद्विन्द्रियानि पातुभवन्ति? मनिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियं, सद्धिन्द्रियं, वीरियिन्द्रियं, सितिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पञ्जिन्द्रियं — अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे इमानि अद्विन्द्रियानि पातुभवन्ति।

अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमे तयो हेतू पातुभवन्ति? अलोभो विपाकहेतु, अदोसो विपाकहेतु, अमोहो विपाकहेतु — अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे इमे तयो हेतू पातुभवन्ति ।

अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमे तयो आहारा पातुभवन्ति? फस्साहारो, मनोसञ्चेतनाहारो, विञ्ञाणाहारो —

अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे इमे तयो आहारा पातुभवन्ति।

अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमो एको फस्सो पातुभवति? मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो — अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे अयं एको फस्सो पातुभवति ।

अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे कतमा एका वेदना...पे॰... एका सञ्जा... एका चेतना... एकं चित्तं पातुभवित? मनोविञ्ञाणधातु — अरूपधातुया उपपत्तिक्खणे इदं एकं चित्तं पातुभवित।

## ५. भूमन्तरदस्सनवारो

**१०२०**. कामावचरा धम्मा, न कामावचरा धम्मा, रूपावचरा धम्मा, न रूपावचरा धम्मा, अरूपावचरा धम्मा, न अरूपावचरा धम्मा, परियापन्ना धम्मा, अपरियापन्ना धम्मा।

कतमे धम्मा कामावचरा? हेट्ठतो अवीचिनिरयं परियन्तं करित्वा, उपरितो परिनिम्मतवसवत्ती देवे अन्तोकरित्वा, यं एतिस्मं अन्तरे एत्थावचरा एत्थ परियापन्ना खन्धधातुआयतना; रूपं, वेदना, सञ्जा, सङ्खारा, विञ्ञाणं — इमे धम्मा कामावचरा।

कतमे धम्मा न कामावचरा? रूपावचरा, अरूपावचरा, अपरियापन्ना — इमे धम्मा न कामावचरा।

कतमे धम्मा रूपावचरा? हेट्ठतो ब्रह्मलोकं परियन्तं करित्वा, उपरितो अकिनट्ठे देवे अन्तोकरित्वा, यं एतिस्मं अन्तरे एत्थावचरा एत्थ परियापन्ना समापन्नस्स वा उपपन्नस्स वा दिट्ठधम्मसुखिवहारिस्स वा चित्तचेतिसका धम्मा — इमे धम्मा रूपावचरा।

कतमे धम्मा न रूपावचरा? कामावचरा, अरूपावचरा, अपरियापन्ना — इमे धम्मा न रूपावचरा।

कतमे धम्मा अरूपावचरा? हेट्ठतो आकासानञ्चायतनूपगे देवे परियन्तं करित्वा, उपरितो नेवसञ्जानासञ्जायतनूपगे देवे अन्तोकरित्वा, यं एतस्मिं अन्तरे एत्थावचरा एत्थ परियापन्ना समापन्नस्स वा उपपन्नस्स वा दिट्ठधम्मसुखिवहारिस्स वा चित्तचेतसिका धम्मा — इमे धम्मा अरूपावचरा।

कतमे धम्मा न अरूपावचरा? कामावचरा, रूपावचरा, अपरियापन्ना — इमे धम्मा न अरूपावचरा।

कतमे धम्मा परियापन्ना? सासवा कुसलाकुसलब्याकता धम्मा कामावचरा, रूपावचरा, अरूपावचरा, रूपक्खन्धो, वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सङ्खारक्खन्धो, विञ्ञाणक्खन्धो — इमे धम्मा परियापन्ना।

कतमे धम्मा अपरियापन्ना? मग्गा च, मग्गफलानि च, असङ्खता च धातु — इमे धम्मा अपरियापन्ना।

# ६. उप्पादककम्मआयुप्पमाणवारो

#### १. उप्पादककम्मं

**१०२१**. देवाति। तयो देवा — सम्मुतिदेवा [सम्मितदेवा (स्या॰)], उपपित्तदेवा, विसुद्धिदेवा। सम्मुतिदेवा नाम — राजानो, देवियो, कुमारा। उपपित्तदेवा नाम — चातुमहाराजिके [चातुम्महाराजिके (सी॰ स्या॰)] देवे उपादाय तदुपिर देवा। विसुद्धिदेवा नाम — अरहन्तो वुच्चन्ति।

दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा कत्थ उपपज्जिन्त? दानं दत्वा, सीलं समादियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा अप्पेकच्चे खित्तयमहासालानं सहब्यतं उपपज्जिन्त, अप्पेकच्चे ब्राह्मणमहासालानं सहब्यतं उपपज्जिन्त, अप्पेकच्चे गहपितमहासालानं सहब्यतं उपपज्जिन्त, अप्पेकच्चे चातुमहाराजिकानं देवानं सहब्यतं उपपज्जिन्त, अप्पेकच्चे तावितंसानं देवानं सहब्यतं उपपज्जिन्त, अप्पेकच्चे यामानं देवानं सहब्यतं उपपज्जिन्त, अप्पेकच्चे तृिसतानं देवानं सहब्यतं उपपज्जिन्त, अप्पेकच्चे तिम्मानरतीनं देवानं सहब्यतं उपपज्जिन्त, अप्पेकच्चे परिनिम्मितवसवत्तीनं देवानं सहब्यतं उपपज्जिन्त।

## २. आयुप्पमाणं

१०२२. मनुस्सानं कित्तकं आयुप्पमाणं? वस्ससतं, अप्पं वा भिय्यो [अप्पं वा भिय्यो वा (स्या॰ क॰) दी॰ नि॰ २.७]।

१०२३. चातुमहाराजिकानं देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? यानि मानुसकानि पञ्जास वस्सानि, चातुम्महाराजिकानं देवानं एसो एको रित्तन्दिवो [रित्तिदिवो (क॰) अ॰ नि॰ ३.७१]। ताय रित्तया तिंस रित्तयो मासो। तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो। तेन संवच्छरेन दिब्बानि पञ्च वस्ससतानि चातुम्महाराजिकानं देवानं आयुप्पमाणं। मनुस्सानं गणनाय कित्तकं होति? नवुति वस्ससतसहस्सानि।

तावितंसानं देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? यं मानुसकं वस्ससतं, तावितंसानं देवानं एसो एको रित्तन्दिवो। ताय रित्तया तिंस रित्तयो मासो। तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो। तेन संवच्छरेन दिब्बं वस्ससहस्सं तावितंसानं देवानं आयुप्पमाणं। मनुस्सानं गणनाय कित्तकं होति? तिस्सो च वस्सकोटियो सिट्ठ च वस्ससतसहस्सानि।

यामानं देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? यानि मानुसकानि द्वे वस्ससतानि, यामानं देवानं एसो एको रित्तन्दिवो। ताय रित्तया तिंसरित्तयो मासो। तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो। तेन संवच्छरेन दिब्बानि द्वे वस्ससहस्सानि यामानं देवानं आयुप्पमाणं। मनुस्सानं गणनाय कित्तकं होति? चुद्दसञ्च वस्सकोटियो चत्तारीसञ्च वस्ससतसहस्सानि।

तुसितानं देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? यानि मानुसकानि चत्तारि वस्ससतानि, तुसितानं देवानं एसो एको रित्तन्दिवो। ताय रित्तया तिंसरित्तयो मासो। तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो। तेन संवच्छरेन दिब्बानि चत्तारि वस्ससहस्सानि तुसितानं देवानं आयुप्पमाणं। मनुस्सानं गणनाय कित्तकं होति? सत्तपञ्जास वस्सकोटियो सिट्ठ च वस्ससतसहस्सानि।

निम्मानरतीनं देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? यानि मानुसकानि अट्ठ वस्ससतानि, निम्मानरतीनं देवानं एसो एको रत्तिन्दिवो। ताय रत्तिया तिंसरित्तयो मासो। तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो। तेन संवच्छरेन दिब्बानि अट्ठ वस्ससहस्सानि निम्मानरतीनं देवानं आयुप्पमाणं। मनुस्सानं गणनाय कित्तकं होति? द्वे वस्सकोटिसतानि तिंसञ्च वस्सकोटियो चत्तारीसञ्च वस्ससतसहस्सानि।

परिनम्मितवसवत्तीनं देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? यानि मानुसकानि सोळस वस्ससतानि, परिनम्मितवसवत्तीनं देवानं एसो एको रित्तन्दिवो। ताय रित्तया तिंसरित्तयो मासो। तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो। तेन संवच्छरेन दिब्बानि सोळस वस्ससहस्सानि परिनम्मितवसवत्तीनं देवानं आयुप्पमाणं। मनुस्सानं गणनाय कित्तकं होति? नव च वस्सकोटिसतानि एकवीसञ्च वस्सकोटियो सिट्ठ च वस्ससतसहस्सानीति।

छ एते [छपि ते (स्या॰)] कामावचरा, सब्बकामसिमिद्धिनो। सब्बेसं एकसङ्खातो, आयु भवति कित्तको॥

द्वादस कोटिसतं तेसं, अड्ठवीसञ्च कोटियो। पञ्जास सतसहस्सानि, वस्सग्गेन पकासिताति॥

**१०२४**. पठमं झानं परित्तं भावेत्वा कत्थ उपपज्जन्ति? पठमं झानं परित्तं भावेत्वा ब्रह्मपारिसज्जानं देवानं सहब्यतं उपपज्जन्ति । तेसं कित्तकं आयुप्पमाणं? कप्पस्स तितयो भागो ।

पठमं झानं मज्झिमं भावेत्वा कत्थ उपपज्जन्ति? पठमं झानं मज्झिमं भावेत्वा ब्रह्मपुरोहितानं देवानं सहब्यतं उपपज्जन्ति । तेसं कित्तकं आयुप्पमाणं? उपहृकप्पो ।

पठमं झानं पणीतं भावेत्वा कत्थ उपपज्जन्ति? पठमं झानं पणीतं भावेत्वा महाब्रह्मानं देवानं सहब्यतं उपपज्जन्ति। तेसं कित्तकं आयुप्पमाणं? कप्पो [एको कप्पो (स्या॰)]।

**१०२५**. दुतियं झानं परित्तं भावेत्वा कत्थ उपपज्जन्ति? दुतियं झानं परित्तं भावेत्वा परित्ताभानं देवानं सहब्यतं उपपज्जन्ति। तेसं कित्तकं आयुप्पमाणं? द्वे कप्पा।

दुतियं झानं मज्झिमं भावेत्वा कत्थ उपपज्जन्ति? दुतियं झानं मज्झिमं भावेत्वा अप्पमाणाभानं देवानं सहब्यतं उपपज्जन्ति । तेसं कित्तकं आयुप्पमाणं? चत्तारो कप्पा ।

दुतियं झानं पणीतं भावेत्वा कत्थ उपपञ्जन्ति? दुतियं झानं पणीतं भावेत्वा आभस्सरानं देवानं सहब्यतं उपपञ्जन्ति। तेसं कित्तकं आयुप्पमाणं? अट्ठ कप्पा।

**१०२६**. ततियं झानं परित्तं भावेत्वा कत्थ उपपज्जन्ति? ततियं झानं परित्तं भावेत्वा परित्तसुभानं देवानं सहब्यतं उपपज्जन्ति। तेसं कित्तकं आयुप्पमाणं? सोळस कप्पा।

तितयं झानं मज्झिमं भावेत्वा कत्थ उपपज्जन्ति? तितयं झानं मज्झिमं भावेत्वा अप्पमाणसुभानं देवानं सहब्यतं उपपज्जन्ति । तेसं कित्तकं आयुप्पमाणं? बात्तिंस कप्पा। तितयं झानं पणीतं भावेत्वा कत्थ उपपज्जन्ति? तितयं झानं पणीतं भावेत्वा सुभिकण्हानं देवानं सहब्यतं उपपज्जन्ति । तेसं कित्तकं आयुप्पमाणं? चतुसिट्ठ कप्पा।

१०२७. चतुत्थं झानं भावेत्वा आरम्मणनानत्तता मनिसकारनानत्तता छन्दनानत्तता पणिधिनानत्तता अधिमोक्खनानत्तता अभिनीहारनानत्तता पञ्जानानत्तता अप्येकच्चे असञ्जसत्तानं देवानं सहब्यतं उपपञ्जन्ति, अप्येकच्चे वेहप्फलानं देवानं सहब्यतं उपपञ्जन्ति, अप्येकच्चे अविहानं देवानं सहब्यतं उपपञ्जन्ति, अप्येकच्चे अतप्पानं देवानं सहब्यतं उपपञ्जन्ति, अप्येकच्चे सुदस्सीनं देवानं सहब्यतं उपपञ्जन्ति, अप्येकच्चे अकिनद्वानं देवानं सहब्यतं उपपञ्जन्ति, अप्येकच्चे अकिनद्वानं देवानं सहब्यतं उपपञ्जन्ति, अप्येकच्चे विञ्ञाणञ्चायतनूपगानं देवानं सहब्यतं उपपञ्जन्ति, अप्येकच्चे आिकञ्चञ्जायतनूपगानं देवानं सहब्यतं उपपञ्जन्ति, अप्येकच्चे नेवसञ्जानासञ्जायतनूपगानं देवानं सहब्यतं उपपञ्जन्ति, अप्येकच्चे नेवसञ्जानासञ्जायतनूपगानं देवानं सहब्यतं उपपञ्जन्ति,

असञ्जसत्तानञ्च वेहप्फलानञ्च देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? पञ्चकप्पसतानि।

अविहानं देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? कप्पसहस्सं।

अतप्पानं देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? द्वे कप्पसहस्सानि।

सुदस्सानं देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? चत्तारि कप्पसहस्सानि।

सुदस्सीनं देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? अट्ठ कप्पसहस्सानि।

अकिनड्डानं देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? सोळस कप्पसहस्सानि।

१०२८. आकासानञ्चायतनूपगानं देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? वीसित कप्पसहस्सानि।

विञ्ञाणञ्चायतनूपगानं देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? चत्तारीस कप्पसहस्सानि।

आकिञ्चञ्ञायतनूपगानं देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? सिंदु कप्पसहस्सानि।

नेवसञ्जानासञ्जायतनूपगानं देवानं कित्तकं आयुप्पमाणं? चतुरासीति कप्पसहस्सानीति।

१०२९. उक्खिता पुञ्जतेजेन, कामरूपगतिं गता।

भवग्गतम्पि [भवग्गं वापि (स्या॰)] सम्पत्ता, पुनागच्छन्ति [पुन गच्छन्ति (स्या॰)] दुग्गतिं॥

ताव दीघायुका सत्ता, चवन्ति आयुसङ्खया। नित्थि कोचि भवो निच्चो, इति वृत्तं महेसिना॥

तस्मा हि धीरा निपका, निपुणा अत्थिचिन्तका।

जरामरणमोक्खाय, भावेन्ति मग्गमृत्तमं॥

भावयित्वा सुचिं मग्गं, निब्बानोगधगामिनं। सब्बासवे परिञ्ञाय, परिनिब्बन्ति अनासवाति॥

### ७. अभिञ्जेय्यादिवारो

१०३०. पञ्चन्नं खन्धानं कित अभिञ्ञेय्या, कित परिञ्ञेय्या, कित पहातब्बा, कित भावेतब्बा, कित सिच्छकातब्बा, कित न पहातब्बा, न भावेतब्बा, न सिच्छकातब्बा...पे०... सत्तन्नं चित्तानं कित अभिञ्ञेय्या, कित परिञ्ञेय्या, कित पहातब्बा, कित भावेतब्बा, कित सिच्छकातब्बा, कित न पहातब्बा न भावेतब्बा न सिच्छकातब्बा?

**१०३१**. रूपक्खन्थो अभिञ्ञेय्यो परिञ्ञेय्यो न पहातब्बो न भावेतब्बो न सच्छिकातब्बो। चत्तारो खन्धा अभिञ्ञेय्या परिञ्ञेय्या, सिया पहातब्बा, सिया भावेतब्बा, सिया सच्छिकातब्बा, सिया न पहातब्बा न भावेतब्बा न सच्छिकातब्बा।

दसायतना अभिञ्ञेय्या परिञ्ञेय्या न पहातब्बा न भावेतब्बा न सच्छिकातब्बा। द्वे आयतना अभिञ्ञेय्या परिञ्ञेय्या, सिया पहातब्बा, सिया भावेतब्बा, सिया सच्छिकातब्बा, सिया न पहातब्बा न भावेतब्बा न सच्छिकातब्बा।

सोळस धातुयो अभिञ्ञेय्या परिञ्ञेय्या न पहातब्बा न भावेतब्बा न सच्छिकातब्बा। द्वे धातुयो अभिञ्ञेय्या परिञ्ञेय्या, सिया पहातब्बा, सिया भावेतब्बा, सिया सच्छिकातब्बा, सिया न पहातब्बा न भावेतब्बा न सच्छिकातब्बा।

समुदयसच्चं अभिञ्ञेय्यं परिञ्ञेय्यं पहातब्बं न भावेतब्बं न सच्छिकातब्बं। मग्गसच्चं अभिञ्ञेय्यं परिञ्ञेय्यं न पहातब्बं भावेतब्बं न सच्छिकातब्बं। निरोधसच्चं अभिञ्ञेय्यं परिञ्ञेय्यं न पहातब्बं न भावेतब्बं सच्छिकातब्बं। दुक्खसच्चं अभिञ्ञेय्यं परिञ्ञेय्यं, सिया पहातब्बं, न भावेतब्बं, न सच्छिकातब्बं, सिया न पहातब्बं।

निविन्द्रिया अभिञ्जेय्या परिञ्जेय्या न पहातब्बा न भावेतब्बा न सच्छिकातब्बा। दोमनिस्सिन्द्रियं अभिञ्जेय्यं परिञ्जेय्यं परिञ्जेय्यं परिञ्जेय्यं परिञ्जेय्यं परिञ्जेय्यं न पहातब्बं भावेतब्बं न सच्छिकातब्बं। अञ्जिन्द्रियं अभिञ्जेय्यं परिञ्जेय्यं न पहातब्बं, सिया भावेतब्बं, सिया सच्छिकातब्बं। अञ्जाताविन्द्रियं अभिञ्जेय्यं परिञ्जेय्यं न पहातब्बं न भावेतब्बं सच्छिकातब्बं। तीणिन्द्रिया अभिञ्जेय्या परिञ्जेय्या न पहातब्बा, सिया भावेतब्बा, सिया सच्छिकातब्बा, सिया सच्छिकातब्बा, सिया पहातब्बा, सिया भावेतब्बा, सिया सच्छिकातब्बा, सिया न पहातब्बा न भावेतब्बा न सच्छिकातब्बा।

तयो अकुसलहेतू अभिञ्जेय्या परिञ्जेय्या पहातब्बा न भावेतब्बा न सच्छिकातब्बा। तयो कुसलहेतू अभिञ्जेय्या परिञ्जेय्या न पहातब्बा, सिया भावेतब्बा, न सच्छिकातब्बा, सिया न भावेतब्बा। तयो अब्याकतहेतू अभिञ्जेय्या परिञ्जेय्या न पहातब्बा न भावेतब्बा, सिया सच्छिकातब्बा, सिया न सच्छिकातब्बा।

कबळीकारो आहारो अभिञ्ञेय्यो परिञ्ञेय्यो न पहातब्बो न भावेतब्बो न सच्छिकातब्बो। तयो आहारा अभिञ्ञेय्या परिञ्ञेय्या, सिया पहातब्बा, सिया भावेतब्बा, सिया सच्छिकातब्बा, सिया न पहातब्बा न भावेतब्बा न सच्छिकातब्बा। छ फस्सा अभिञ्जेय्या परिञ्जेय्या न पहातब्बा न भावेतब्बा न सच्छिकातब्बा। मनोविञ्जाणधातुसम्फस्सो अभिञ्जेय्यो परिञ्जेय्यो, सिया पहातब्बो, सिया भावेतब्बो, सिया सच्छिकातब्बो, सिया न पहातब्बो न भावेतब्बो न सच्छिकातब्बो।

छ वेदना...पे॰... छ सञ्जा... छ चेतना... छ चित्ता अभिञ्जेय्या परिञ्जेय्या न पहातब्बा न भावेतब्बा न सच्छिकातब्बा। मनोविञ्जाणधातु अभिञ्जेय्या परिञ्जेय्या, सिया पहातब्बा, सिया भावेतब्बा, सिया सच्छिकातब्बा, सिया न पहातब्बा न भावेतब्बा न सच्छिकातब्बा।

#### ८. सारम्मणानारम्मणवारो

**१०३२**. पञ्चन्नं खन्धानं कित सारम्मणा, कित अनारम्मणा...पे॰... सत्तन्नं चित्तानं कित सारम्मणा, कित अनारम्मणा?

१०३३. रूपक्खन्धो अनारम्मणो। चत्तारो खन्धा सारम्मणा।

दसायतना अनारम्मणा। मनायतनं सारम्मणं। धम्मायतनं सिया सारम्मणं, सिया अनारम्मणं।

दस धातुयो अनारम्मणा। सत्त धातुयो सारम्मणा। धम्मधातु सिया सारम्मणा, सिया अनारम्मणा।

द्वे सच्चा सारम्मणा। निरोधसच्चं अनारम्मणं। दुक्खसच्चं सिया सारम्मणं, सिया अनारम्मणं।

सत्तिन्द्रिया अनारम्मणा। चुद्दिसिन्द्रिया सारम्मणा। जीवितिन्द्रियं सिया सारम्मणं, सिया अनारम्मणं। नव हेतू सारम्मणा। कबळीकारो आहारो अनारम्मणो। तयो आहारा सारम्मणा। सत्त फस्सा... सत्त वेदना... सत्त सञ्जा... सत्त चेतना... सत्त चित्ता सारम्मणा।

**१०३४**. पञ्चन्नं खन्धानं कित सारम्मणारम्मणा, कित अनारम्मणारम्मणा...पे०... सत्तन्नं चित्तानं कित सारम्मणारम्मणा, कित अनारम्मणारम्मणा?

१०३५. रूपक्खन्थो अनारम्मणो। चत्तारो खन्धा सिया सारम्मणारम्मणा, सिया अनारम्मणारम्मणा।

दसायतना अनारम्मणा। मनायतनं सिया सारम्मणारम्मणं, सिया अनारम्मणारम्मणं। धम्मायतनं सिया सारम्मणारम्मणं, सिया अनारम्मणारम्मणं, सिया अनारम्मणं।

दस धातुयो अनारम्मणा। छ धातुयो अनारम्मणारम्मणा। मनोविञ्ञाणधातु सिया सारम्मणारम्मणा, सिया अनारम्मणारम्मणा। धम्मधातु सिया सारम्मणारम्मणा, सिया अनारम्मणारम्मणा, सिया अनारम्मणा।

निरोधसच्चं अनारम्मणं। मग्गसच्चं अनारम्मणारम्मणं। समुदयसच्चं सिया सारम्मणारम्मणं, सिया अनारम्मणारम्मणं। दुक्खसच्चं सिया सारम्मणारम्मणं, सिया अनारम्मणारम्मणं, सिया अनारम्मणं। सत्तिन्द्रिया अनारम्मणा। पञ्चिन्द्रिया अनारम्मणारम्मणा। निवन्द्रिया सिया सारम्मणारम्मणा, सिया अनारम्मणारम्मणा। जीवितिन्द्रियं सिया सारम्मणारम्मणं, सिया अनारम्मणारम्मणं, सिया अनारम्मणं।

नव हेतू सिया सारम्मणारम्मणा, सिया अनारम्मणारम्मणा। कबळीकारो आहारो अनारम्मणो। तयो आहारा सिया सारम्मणारम्मणा, सिया अनारम्मणारम्मणा। छ फस्सा अनारम्मणारम्मणा। मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो सिया सारम्मणारम्मणो सिया अनारम्मणारम्मणो। छ वेदना... छ सञ्ञा... छ चेतना... छ चित्ता अनारम्मणारम्मणा। मनोविञ्ञाणधातु सिया सारम्मणारम्मणा, सिया अनारम्मणारम्मणा।

## ९. दिद्रसृतादिदस्सनवारो

१०३६. पञ्चन्नं खन्धानं कित दिहा, कित सुता, कित मुता, कित विञ्ञाता, कित न दिहा न सुता न मुता न विञ्ञाता...पे॰... सत्तन्नं चित्तानं कित दिहा, कित सुता, कित मुता, कित विञ्ञाता, कित न दिहा न सुता न मुता न विञ्ञाता?

१०३७. रूपक्खन्धो सिया दिहो, सिया सुतो, सिया मुतो, सिया विञ्ञातो, सिया न दिहो न सुतो न मुतो, विञ्ञातो। चत्तारो खन्धा न दिहा न सुता न मुता, विञ्ञाता।

रूपायतनं दिट्ठं, न सुतं न मुतं, विञ्ञातं। सद्दायतनं न दिट्ठं, सुतं, न मुतं, विञ्ञातं। गन्धायतनं... रसायतनं... फोडुब्बायतनं न दिट्ठं न सुतं, मुतं, विञ्ञातं। सत्तायतना न दिट्ठा न सुता न मुता, विञ्ञाता।

रूपधातु दिट्ठा, न सुता न मुता, विञ्ञाता। सद्दधातु न दिट्ठा, सुता, न मुता, विञ्ञाता। गन्धधातु... रसधातु... फोट्ठब्बधातु न दिट्ठा न सुता, मुता, विञ्ञाता। तेरस धातुयो न दिट्ठा न सुता न मुता, विञ्ञाता।

तीणि सच्चानि न दिट्ठा न सुता न मुता, विञ्ञाता। दुक्खसच्चं सिया दिट्ठं, सिया सुतं, सिया मुतं, सिया विञ्ञातं, सिया न दिट्ठं न सुतं न मुतं, विञ्ञातं।

बावीसितिन्द्रिया न दिहा न सुता न मुता, विञ्ञाता। नव हेतू न दिहा न सुता न मुता, विञ्ञाता। चत्तारो आहारा न दिहा न सुता न मुता, विञ्ञाता। सत्त फस्सा न दिहा न सुता न मुता, विञ्ञाता। सत्त वेदना... सत्त सञ्जा... सत्त चेतना... सत्त चित्ता न दिहा न सुता न मुता, विञ्ञाता।

## १०. तिकादिदस्सनवारो

## १. कुसलितकं

१०३८. पञ्चन्नं खन्धानं कित कुसला, कित अकुसला, कित अब्याकता...पे॰... सत्तन्नं चित्तानं कित कुसला, कित अकुसला, कित अब्याकता?

रूपक्खन्थो अब्याकतो। चत्तारो खन्धा सिया कुसला, सिया अकुसला, सिया अब्याकता। दसायतना अब्याकता। द्वायतना सिया कुसला, सिया अकुसला, सिया अब्याकता। सोळस धातुयो अब्याकता। द्वे धातुयो सिया कुसला, सिया अकुसला, सिया अब्याकता। समुदयसच्चं अकुसलं। मग्गसच्चं कुसलं। निरोधसच्चं अब्याकतं। दुक्खसच्चं सिया कुसलं, सिया अकुसलं, सिया अब्याकतं।

दिसन्द्रिया अब्याकता। दोमनस्सिन्द्रियं अकुसलं। अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियं कुसलं। चत्तारिन्द्रिया सिया कुसला, सिया अब्याकता। छ इन्द्रिया सिया कुसला, सिया अकुसला, सिया अब्याकता।

तयो कुसलहेतू कुसला। तयो अकुसलहेतू अकुसला। तयो अब्याकतहेतू अब्याकता। कबळीकारो आहारो अब्याकतो। तयो आहारा सिया कुसला, सिया अकुसला, सिया अब्याकता। छ फस्सा अब्याकता। मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो सिया कुसलो, सिया अकुसलो, सिया अब्याकतो। छ वेदना... छ सञ्जा... छ चेतना... छ चित्ता अब्याकता। मनोविञ्ञाणधातु सिया कुसला, सिया अकुसला, सिया अब्याकता।

### २. वेदनातिकं

१०३९. पञ्चन्नं खन्धानं कित सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, कित दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता, कित अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता...पे०... सत्तन्नं चित्तानं कित सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, कित दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता, कित अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता?

द्वे खन्धा न वत्तब्बा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि, दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि। तयो खन्धा सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता।

दसायतना न वत्तब्बा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि, दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि। मनायतनं सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं। धम्मायतनं सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया न वत्तब्बं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तन्तिपि, दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तन्तिपि।

दस धातुयो न वत्तब्बा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि, दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि। पञ्च धातुयो अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, कायिवञ्ञाणधातु सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता। मनोविञ्ञाणधातु सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता। सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। धम्मधातु सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया न वत्तब्बा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि, दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि।

द्वे सच्चा सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। निरोधसच्चं न वत्तब्बं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तन्तिपि, दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तन्तिपि, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तन्तिपि। दुक्खसच्चं सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया न वत्तब्बं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तन्तिपि, दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तन्तिपि, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तन्तिपि। द्वादिसन्द्रिया न वत्तब्बा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि, दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि। छ इन्द्रिया सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। तीणिन्द्रिया सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। जीवितिन्द्रियं सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं, सिया न वत्तब्बं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तन्तिपि, दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तन्तिपि, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तन्तिपि।

दोसो अकुसलहेतु दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो। सत्त हेतू सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। मोहो अकुसलहेतु सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो, सिया दुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो।

कबळीकारो आहारो न वत्तब्बो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तोति पि, दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तोतिपि, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तोतिपि। तयो आहारा सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता।

पञ्च फस्सा अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता। कायविञ्ञाणधातुसम्फस्सो सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो। मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तो। सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो।

सत्त वेदना न वत्तब्बा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि, दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि, अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तातिपि। पञ्च सञ्ञा... पञ्च चेतना... पञ्च चित्ता अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, कार्यावञ्ञाणधातु सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता। मनोविञ्ञाणधातु सिया सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता, सिया दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता। स्वाय केदनाय सम्पयुत्ता। स्वाय केदनाय सम्पयुत्ता, सिया अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता।

### ३. विपाकत्तिकं

१०४०. पञ्चन्नं खन्धानं कित विपाका, कित विपाकधम्मधम्मा, कित नेवविपाकनिवपाकधम्मधम्मा...पे॰... सत्तन्नं चित्तानं कित विपाका, कित विपाकधम्मधम्मा, कित नेवविपाकनिवपाकधम्मधम्मा?

रूपक्खन्थो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो। चत्तारो खन्धा सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्मा, सिया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा।

दसायतना नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा। द्वायतना सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्मा, सिया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा।

दस धातुयो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा। पञ्च धातुयो विपाका। मनोधातु सिया विपाका, सिया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा। द्वे धातुयो सिया विपाका सिया विपाकधम्मधम्मा, सिया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा।

द्वे सच्चा विपाकधम्मधम्मा। निरोधसच्चं नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं। दुक्खसच्चं सिया विपाकं, सिया

विपाकधम्मधम्मं, सिया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मं।

सित्तन्द्रिया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा। तीणिन्द्रिया विपाका। द्विन्द्रिया विपाकधम्मधम्मा। अञ्जिन्द्रियं सिया विपाकं, सिया विपाकधम्मधम्मं। नविन्द्रिया सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्मा, सिया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा।

छ हेतू विपाकधम्मधम्मा। तयो अब्याकतहेतू सिया विपाका, सिया नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मा।

कबळीकारो आहारो नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मो। तयो आहारा सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्मा, सिया नेविवपाकनविपाकधम्मधम्मा। पञ्च फस्सा विपाका। मनोधातुसम्फस्सो सिया विपाको, सिया विपाको, सिया नेविवपाकनविपाकधम्मधम्मो। मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो सिया विपाको, सिया विपाकधम्मधम्मो, सिया नेविवपाकनविपाकधम्मधम्मो। पञ्च वेदना... पञ्च सञ्जा... पञ्च चेतना... पञ्च चित्ता विपाका। मनोधातु सिया विपाका, सिया नेविवपाकनविपाकधम्मधम्मा। मनोविञ्जाणधातु सिया विपाका, सिया विपाकधम्मधम्मा, सिया नेविवपाकनविपाकधम्मधम्मा।

### ४. उपादिन्नितकं

**१०४१**. पञ्चन्नं खन्धानं कित उपादिन्नुपादानिया, कित अनुपादिन्नुपादानिया, कित अनुपादिन्नअनुपादानिया...पे०... सत्तन्नं चित्तानं कित उपादिन्नुपादानिया, कित अनुपादिन्नुपादानिया, कित अनुपादिन्नुपादानिया, कित अनुपादिन्नुपादानिया?

रूपक्खन्धो सिया उपादिन्नुपादानियो, सिया अनुपादिन्नुपादानियो ४। चत्तारो खन्धा सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नअनुपादानिया।

पञ्चायतना उपादिन्नुपादानिया। सद्दायतनं अनुपादिन्नुपादानियं। चत्तारो आयतना सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया। द्वायतना सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नअनुपादानिया।

दस धातुयो उपादिन्नुपादानिया। सद्दधातु अनुपादिन्नुपादानिया। पञ्च धातुयो सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया। द्वे धातुयो सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नअनुपादानिया।

समुदयसच्चं अनुपादिन्नुपादानियं। द्वे सच्चा अनुपादिन्नअनुपादानिया। दुक्खसच्चं सिया उपादिन्नुपादानियं, सिया अनुपादिन्नुपादानियं।

निवन्द्रिया उपादिन्नुपादानिया। दोमनिस्सिन्द्रियं अनुपादिन्नुपादानियं। तीणिन्द्रिया अनुपादिन्नअनुपादानिया। निवन्द्रिया सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नअनुपादानिया। तयो अकुसलहेतू अनुपादिन्नुपादानिया। तयो कुसलहेतू सिया अनुपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नअनुपादानिया। तयो अब्याकतहेतू सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नअनुपादानिया।

कबळीकारो आहारो सिया उपादिन्नुपादानियो, सिया अनुपादिन्नुपादानियो। तयो आहारा सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नअनुपादानिया। पञ्च फस्सा उपादिन्नुपादानिया। मनोधातुसम्फस्सो सिया उपादिन्नुपादानियो, सिया अनुपादिन्नुपादानियो। मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो सिया उपादिन्नुपादानियो, सिया अनुपादिन्नुपादानियो, सिया अनुपादिन्नुपादानियो। पञ्च वेदना... पञ्च सञ्जा... पञ्च चेतना... पञ्च चित्ता उपादिन्नुपादानिया। मनोधातु सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया। मनोविञ्ञाणधातु सिया उपादिन्नुपादानिया, सिया अनुपादिन्नुपादानिया। स्वा

### ५. वितक्कत्तिकं

१०४२. पञ्चन्नं खन्धानं कित सवितक्कसविचारा, कित अवितक्कविचारमत्ता, कित अवितक्कअविचारा...पे०... सत्तन्नं चित्तानं कित सवितक्कसविचारा, कित अवितक्कविचारमत्ता, कित अवितक्कअविचारा?

रूपक्खन्धो अवितक्कअविचारो। तयो खन्धा सिया सवितक्कसविचारा, सिया अवितक्कविचारमत्ता, सिया अवितक्कविचारमत्ता, सिया अवितक्कअविचारो। सङ्खारक्खन्धो सिया सवितक्कसविचारो, सिया अवितक्कविचारमत्तो, सिया अवितक्कअविचारो सिया न वत्तब्बो सवितक्कसविचारोतिपि, अवितक्कविचारमत्तोतिपि, अवितक्कअविचारोतिपि।

दसायतना अवितक्कअविचारा। मनायतनं सिया सिवतक्कसिवचारं, सिया अवितक्कविचारमत्तं, सिया अवितक्कअविचारं। धम्मायतनं सिया सिवतक्कसिवचारं, सिया अवितक्कविचारमत्तं, सिया अवितक्कअविचारं, सिया न वत्तब्बं सिवतक्कसिवचारिन्तिपि, अवितक्कविचारमत्तन्तिपि, अवितक्कअविचारिन्तिपि।

पन्नरस धातुयो अवितक्कअविचारा। मनोधातु सवितक्कसविचारा। मनोविञ्ञाणधातु सिया सवितक्कसविचारा, सिया अवितक्कविचारमत्ता, सिया अवितक्कअविचारा। धम्मधातु सिया सवितक्कसविचारा, सिया अवितक्कअविचारा, सिया वत्तब्बा सवितक्कसविचारातिष, अवितक्कविचारमत्तातिष, अवितक्कअविचारमत्तातिष, अवितक्कअविचारातिष,

समुदयसच्चं सिवतक्कसिवचारं। निरोधसच्चं अवितक्कअविचारं। मग्गसच्चं सिया सिवतक्कसिवचारं, सिया अवितक्कविचारमत्तं, सिया अवितक्कअविचारं। दुक्खसच्चं सिया सिवतक्कसिवचारं, सिया अवितक्कविचारमत्तं, सिया अवितक्कअविचारं, सिया न वत्तब्बं सिवतक्कसिवचारितिप, अवितक्कविचारमत्तिपि, अवितक्कअविचारितिपि।

निवन्द्रिया अवितक्कअविचारा। दोमनिस्सिन्द्रियं सिवतक्कसिवचारं। उपेक्खिन्द्रियं सिया सिवतक्कसिवचारं, सिया अवितक्कअविचारं। एकादिसिन्द्रिया सिया सिवतक्कसिवचारा, सिया अवितक्कविचारमत्ता, सिया अवितक्कअविचारा।

तयो अकुसलहेतू सिवतक्कसिवचारा। छ हेतू सिया सिवतक्कसिवचारा, सिया अवितक्कविचारमत्ता, सिया अवितक्कअविचारा। कबळीकारो आहारो अवितक्कअविचारो। तयो आहारा सिया सिवतक्कसिवचारा, सिया अवितक्कअविचारा। पञ्च फस्सा अवितक्कअविचारा। मनोधातुसम्फस्सो सिवा क्षित्रक्कसिवचारो। मनोधातुसम्फस्सो सिया सिवतक्कसिवचारो, सिया अवितक्किवचारमत्तो, सिया अवितक्कअविचारा मनोधातु अवितक्कअविचारा। पञ्च वेदना... पञ्च सञ्जा... पञ्च चेतना... पञ्च चित्ता अवितक्कअविचारा मनोधातु सिवतक्कसिवचारा, मनोविञ्जाणधातु सिया सिवतक्कसिवचारा, सिया अवितक्किवचारमत्ता, सिया अवितक्कअविचारा।

# (१) रूपदुकं

१०४३. पञ्चन्नं खन्धानं कति रूपा, कति अरूपा...पे०... सत्तन्नं चित्तानं कति रूपा, कति अरूपा?

रूपक्खन्धो रूपं। चत्तारो खन्धा अरूपा। दसायतना रूपा। मनायतनं अरूपं। धम्मायतनं सिया रूपं, सिया अरूपं। दस धातुयो रूपा। सत्त धातुयो अरूपा। धम्मधातु सिया रूपा, सिया अरूपा। तीणि सच्चानि अरूपा। दुक्खसच्चं सिया रूपं, सिया अरूपं। सित्तिन्द्रिया रूपा। चुद्दिसिन्द्रिया अरूपा। जीवितिन्द्रियं सिया रूपं, सिया अरूपं। नव हेतू अरूपा। कबळीकारो आहारो रूपं। तयो आहारा अरूपा। सत्त फस्सा अरूपा। सत्त वेदना... सत्त सञ्जा... सत्त चेतना सत्त चित्ता अरूपा।

# (२) लोकियदुकं

१०४४. पञ्चन्नं खन्धानं कित लोकिया, कित लोकुत्तरा? द्वादसन्नं आयतनानं कित लोकिया, कित लोकुत्तरा? अट्ठारसन्नं धातूनं कित लोकिया, कित लोकुत्तरा? चतुन्नं सच्चानं कित लोकिया, कित लोकुत्तरा...पे॰... सत्तन्नं चित्तानं कित लोकिया, कित लोकुत्तरा?

रूपक्खन्धो लोकियो। चत्तारो खन्धा सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा। दसायतना लोकिया। द्वे आयतना सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा। सोळस धातुयो लोकिया। द्वे धातुयो सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा। द्वे सच्चा लोकिया। द्वे सच्चा लोकुत्तरा।

दिसन्द्रिया लोकिया। तीणिन्द्रिया लोकुत्तरा। निवन्द्रिया सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा। तयो अकुसलहेतू लोकिया। छ हेतू सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा। कबळीकारो आहारो लोकियो। तयो आहारा सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा। छ फस्सा लोकिया। मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सो सिया लोकियो, सिया लोकुत्तरा। छ वेदना लोकिया। मनोविञ्ञाणधातुसम्फस्सजा वेदना सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा। छ सञ्जा लोकिया। मनोविञ्ञाणधातुसम्फरसजा सञ्जा सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा। छ चेतना लोकिया। मनोविञ्ञाणधातुसम्फरसजा चेतना सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा। छ चित्ता लोकिया। मनोविञ्ञाणधातु सिया लोकिया, सिया लोकुत्तरा। छ

अभिञ्ञा द्वे सारम्मणा, दिट्ठा कुसलवेदना। विपाका च उपादिन्ना, वितक्कं रूपलोकियाति॥

धम्महदयविभङ्गो निद्वितो।

विभङ्गपकरणं निद्वितं।